#### प्रकाशकीय निवेदन

हमारा यह दढ़ विश्वास है कि प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य से सम्पर्भ स्थापित किये विना हिन्दी वास्तविक रूप में राष्ट्र-भाषा के श्रनुरूप नहीं वन सकती। हमारा ही नहीं देश के प्रमुख शिज्ञा-शास्त्रियों, नेताओं श्रोर माहित्यिकों का भो यही मत है तथा समय-समय पर उन्होंने इसकी घोषणा भी का है। यह सम्वन्ध प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य के श्रादान-प्रदान द्वारा ही सभव है।

हमने इस दिशा में जो प्रारम्भिक प्रयत्न किया है वह है लोक-कथायों का प्रकाशन । काश्मीर, पजाब, बिहार, बगाल, गुजरात तथा दिल्लो भाषायों में तेलुरू, मलयालम्, तमिल तथा कन्नड़ श्राद् प्रान्तीय भाषाश्रों को लोक-कथायों का श्रनुवाद प्रकाशित कर रहें हैं। लेकिन हमारा यह प्रकाशन बच्चों श्रीर प्रांडों तक ही सीमित है।

प्रान्तीय भाषात्रों से हिन्दों में जितना साहित्य श्राया है उसमें दिन्त्यों भाषात्रों से बहुत कम श्रनुवाट हुशा है। जिपि की दुर्बोध्यता के कारण दिन्त्यों भाषात्रों के साहित्य की जानकारी हिन्दी-भाषी पाठकों को है हो नहीं। इसी श्रभाव को देखते हुए हमने पहले मलयालम् के एयाति-लब्ध तथा प्रगतिशील उपन्यासकार श्री तक्यों शिवशकर पिल्ला के कान्तिकारी उपन्यास 'तोहोयुटे मकन' का 'नुनौतीं' नाम से हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित किया। इसका श्रनुवाट श्रियल भारतीय दिन्दी-परिषद् के प्रधान मत्री श्री देवदत्त विद्यार्थी को सहधिमणी श्रीपती भारती वो ए, एल टी, ने किया है। श्रीमती भारती मलयालम् भाषा-भाषिणी हैं तथा हिन्दी पर भी उन का श्रधकार पर्याप्त है। प्रस्तुत 'चोर की प्रेमिका' तमिल भाषा के श्रमगण्य उपन्यास कार श्रीर पत्रकार श्री रा० कृण्णमूर्ति 'किटक' के लोक प्रिय उपन्यास 'क्लविन् कादिल' का हिन्दी श्रनुवाद है। दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के सहकारी सम्पाटक श्री मोमसुन्दरम तमिल भाषा भाषी हैं श्रीर हिन्दी पर भी श्रापका उतना ही श्रविकार है जितना तमिल पर। उन्होंने इसका बडे परिश्रम से श्रनुवाट किया है। इस प्रकार हमने दिल्ली भाषात्रों के साहित्य की टो श्रमूट्य रचनाएँ हिन्दी-जगन् को भेट की।

हम चाहते हैं कि दिच्या को प्राय सभी भाषाओं के उच्चतम साहित्य का हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित किया जाय। उपन्यास श्रीर कहानियाँ ही नहीं, हम ता हिन्दी में दिच्या साहित्य के सर्वाहीण परिचय का श्रावण्यकता श्रनुभव करते हैं। यदि पाठकों को श्रीर में इस दिशा में प्रोत्साहन मिलता रहा श्रार नूतन सुकाव प्राप्त होते रहे तो निकट भविष्य में, हम श्रपनी इस योजना को सफल बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।

# विषय-सूची

| ग्रध्याय विषय                     |     |      | āæ,<br>♣,  |
|-----------------------------------|-----|------|------------|
| ९ छिन्न कमल                       |     |      | 3          |
| २ भाई-बहन                         |     | • •. | Ę          |
| ू<br>३. जोर्गं मन्दिर             |     | -    | ٤          |
| ४ सिर्माकयों की गूँज              | -   |      | 8          |
| ५ छिपक्ली बोली                    | *** | •    | 3=         |
| ६. दूरा किला                      |     | •    | २३         |
| ्रू ृताहली बेटो कत्याणो           | ,   | •    | २६         |
| ८. विवाह-मग्डप में खलवली          |     | •    | ५ १        |
| ह. धूप थ्रोर वर्षा                |     |      | ३३         |
| १०. मुखनार पिल्लै                 |     |      | રૂંહ       |
| ११. पुलिस का थाना                 |     | •    | ,          |
| १२. हत्रालात से फरार              |     | •    | ४४         |
| १३. अबोध वालिका                   | •   |      | 85         |
| १४ श्रमिरामी की प्रार्थना         | *** | •    | £ 3        |
| १४. भूख श्रीर धुर्श्वा            | •   | !    | 48         |
| १६. चोर चोर                       | *** |      | 48         |
| <b>९७. नदी फिनारे</b>             |     | • •  | ६३         |
| १८. श्रभिरामी की यात्रा           |     | •    | ६६         |
| १६ विवाह-मग्रहप में चोर           | •   | •    | ६६         |
| २०. शंकु पिल्लै का श्रात्म समर्पण | •   |      | ७३         |
| २१. पुत्त के पास                  | •   | ***  | ष्ठ        |
| २२. उजाला श्रीर श्रन्धेरा         | •   |      | 50         |
| २३. जमींदार की भूख                | **  | **   | 58         |
| २४ विधवा कल्याणी                  | *** | ***  | <b>≒</b> ε |
| २४. पुलिपट्टो का साल              | ••  | ***  | ६३         |
| २६. पहला सबक                      | ••• | ***  | <b>६</b> ६ |
| २७, पिल्ले साहब का घदला           | • • | ***  | 303        |
| २८ छपूर्व मिक्कन                  | **  | ***  | 205        |
|                                   |     |      |            |

### चोर को प्रेमिका

| 35             | रावसाहय उद्वैयार    |    | 90    |
|----------------|---------------------|----|-------|
| ३०             | मधुमास              |    | 335   |
| ₹9.            | प्रेमियों का सममौता |    | 998   |
| ३२.            | मोटर-दुर्घटना       |    | 3 2 3 |
| ३३             | मुत्तय्यन कहाँ ?    |    | ३२३   |
| ₹४.            | संगीत सतारम्        |    | 130   |
| ३४,            | शारदामिषा वहन       |    | ५३४   |
| ३६             | गीत श्रीर श्रॉस्    |    | 93⊏   |
| ३७.            | <b>कमलपति</b>       |    | 383   |
| ঽদ.            | हाय, मेरा भैया!     |    | 988   |
| 3,8            | तिरुपति की यात्रा   |    | 388   |
| 80             | रायवरम् जक्शन       |    | १४२   |
| 83             | द्धिपा भंबर         |    | १५६   |
| ४२.            | <b>बिं</b> डोरा     |    | 348   |
| ४३.            | फर्हों देखा था? .   |    | १८३   |
| 88.            | <b>बुर्ये चा</b> लो |    | 98=   |
| ४४.            | शास्त्री जी की हँसी |    | 300   |
| ४६             | गागर लुदफ गई        |    | १७३   |
| 80             | धरवी लाल हुईं       |    | 900   |
| 84,            | हृदय विदोर्ण हुन्ना |    | १८२   |
| 8 £            | नगर-परिक्रमा        | •  | १म्ह  |
| <b>₹0.</b>     | श्राधी रात          |    | 326   |
| ধঃ             | कुत्ता रो पड़ा      | •  | 388   |
| <del>१</del> २ | सवेरा हुन्या        |    | 988   |
|                | षच्याणी का विवाह    |    | २०२   |
| ₹¥.            | इंश्वर की प्रेयसी   | •• | २०८   |

# चोर की प्रेमिका

ξ

# छिन्न कमल

पूछु लम (फूल-तालाव) उस हरे-भरे गाँव का उपयुक्त नाम था। उतना श्यासल, सुजल गाँव शायट ही श्रीर कहीं मिल सकता था। श्रासाइ-सावन क महीनो मैं गाँव के वाहर के तालावों, सोतो, नहरों श्रीर खेतो में पानी लवालब भरा रहता था। जहाँ देखो, पानी-ही-पानी लहरें मारता दिखाई देता था।

न जाने केंसे इतने रग-बिरगे फूल उस गाँव में था गए थे। गाँव की वस्ती के वाहर निकलंते ही ध्रमलवास के पेढ़ों पर सोने की कालरों से मूलने वाले सुनहरे फ़लों के गुच्छे ध्राँखों को ध्राक्षित करते हैं। कोई ध्रारचर्य नहीं कि शिवजी को ये फल बहुत प्रिय हैं। ऐसे सुन्दर फूलों से किसे प्रेम नहीं होगा ?

उसके श्रागे बाड के साथ-साथ स्वर्ण-बम्पा के पेड़ो पर फूलों के गुच्छे दृष्टिगत होते हैं। श्राश्चर्य होता है कि इन फूलों में ऐसी स्वर्णिम छटा कहाँ मे श्राई श बाढ़ की दूसरी तरफ खढ़े हुए मेमर के विशाल-काय वृत्तों पर रिक्तम पुष्पों की छिव देखकर मन श्राह्माद से भर जाता है।

जरा दूर पर शिव-मिन्टर की प्राचीर के साथ वाले

पेढ़ों पर फ़्लों का सौन्दर्य कैसा निखर उठा है । हरे-हरे पत्तों के बीच ये स्वच्छ श्वेत
पुष्प कितने प्रिय लगते हैं । उनके श्रामे पारिजात के पेड़ों श्रीर उन

पेढ़ों के नीचे विद्यी हुई फ़ुलों की मेज को एक बार देख लें, तो

श्रामें पर बढ़ाने कों जी नहीं चाहता।

फिर भी जी कहा करके दूर पर दिखाई देने वाले तालाय की श्रोर चलें। पगडबी पर चलते-चलते मधुर सुवास हमें मुग्ध कर देती हैं। जरा सिर उठाकर देखते हैं तो एक मामूली सा पेष खड़ा दिखाई देता है। कोई विशेष सान्दर्य नहीं है उसमें।

भारचर्य होता है कि उस पैढ़ केउ न छोटे-छोटे फूलों से इतनी सुगन्धिकसे फेलती है। उधर नाले के किनारे पर छोटे छोटे जगली पाँघों का चह सुरसुट और उन पर वे नन्हे-नन्हे फ़ल ! इतने कोमत कि ढाई का मलमल भी मात मा जाने इन जगली फ़ूलों में यह रग ख्रीर यह मृदुलता कहीं में प्राई ?

पास के केटी ने पौघे की उपेचा न करना ! ये कॉर्ट जितने नुकी ही सुन्दर हैं इस पौधे के फूल।







श्रव हम सरोवर के पास पहुँच गए हैं सरोवर के तट पर जो उपवन है, यदि एर वार उसके श्रन्दर प्रवेश कर जायँ, तो फिर बाहर कि माँक लें श्रीर श्रामे वढ़े । मोगरे के पौधो पर लदे हु सफेद फुलो को देखकर जी ललचा जाता है । उर श्रीर वन्रक पुष्प शोभित हो रहे हैं । इस तरफ मोतिया चमेली, जुही, श्रीर मपगी के मानो ढेर लगे हुए हैं यारा उपवन उनकी मधुर सुचाम से महक रहा है उम कोने में एक गुलाव का पांधा नवागन्तुक श्रामित के माँनि लजीला सा पड़ा है । उसकी एक टहनी पर दे फुल साथ-साथ पित्ले हुए हैं ।



तालाव के तट पर कनेर के पौधो का पुक्त मा पर हुआ है । उन पर लदे हुए लाल-लाल फल हवा माउर मोके या रहे हैं। लोग भी बड़े परिश्रम से गुलदर्ग बनाते है, लेकिन प्रकृति देवी के बनाये हुए इन गुलदर्ग को जरा देग्विये तो सदी। गाड़े हरे रग के पत्तों के बी स्विले हुए इन लाल फल-गुच्छों के सौन्दर्य का कमे बगा करें ? श्रहा ! फ़लों की डाली पर बह तोता श्रापर दें



गया । नोना श्राँर फ़लों का गुच्हा माथ-माथ विद्योला झूल रहे हैं । लोग मुर-कान का यान करत है, केमी मूर्यना है । इस मीन्दर्य-कानन पर हज़ार मुर-रानन न्यादारा श्राखिर सरोवर को भी ज़रा देख ही लें। श्ररे ! यह पानो का ताला प है या फूलों का ? यदि पुल्पों का कोई सम्राट् हो सकता है, तो नि सन्देह वह लाल कमल ही है। कितने बढ़े-बढ़े फूल ! वह भी एक-रो नहीं, हज़ारों। किस शान से श्रोर किस श्रदा के साथ खड़े हैं, वे ! सौन्दर्य की श्रधीश्वरी ने इस पुल्प को श्रपना निवास-स्थान बना लिया, तो इसमें श्रारचर्य ही क्या है ?

सरोवर के एक कोन में कुछ कुमुद के फूल लुक-छिपकर खड़े हैं, मानो फूलों के सम्राट् के ध्रागे खड़े रहते हुए लिजित हो रहे हो। जरा ध्यान से देखने पर ह्घर-उधर कुछ ध्रध-खिले, नीलकमल दृष्टि-गत होते हैं।

हाँ । वीच-शीच सें जो सफेंद्र चीज़ें दिख़ाईं देती हैं, वे वास्तव में . वगुजें ही हैं । पर यह हम नहीं कह सकते कि



ये मछित्यों की प्रतीक्षा में खडे-खड़े तपस्या कर रहे हैं, या उस मनोरम दश्य की छवि में सुध- बुध खोकर श्रवश हो गए हैं।

क्स श्रद्भुत सौन्दर्यभय दश्य से दृष्टि हटाक्र ज़रा दूसरी तरफ देखें। सरोवर के घाट के पास एक छोटा भयद्वप नज़र श्राता है। इस समय उसमें दो वृद्ध जन, भमूत रमाये, रुट्राच धारण किये, चैठे सन्ध्यानुष्टान कर रहे हैं। उनमें से एक हैं धर्मकर्ता पिल्लै श्रीर दूसरे हैं उनके मिश्र सोमसुन्दरम् पिल्लै।

''शिवाय नमः, शिवाय नमः शिवाय नमः'''''''''हीँ भाई, जानते हो कि नहीं शिवले घर की जड़की का व्याह तो हो चुका है," धर्मकर्ता पिछले ने कहा।

<sup>ें</sup> तामिलनाड़ में गाँव के बड़े परिवार्त का उल्लेख उनके ् न स्थिति के श्रद्धार कियां जाता है। वैधे 'बिचले पर वाले', 'कोने वाले



जानता क्यां नहीं ?
लेकिन हाँ । यह
छोकरा मुत्तय्यन घोखा
खा गया । कहते हैं,
कल्याणी के साथ
पहली सगाई उसीकी
हुई थी।"

ंस्मगाई-चगाई कुछ नहीं, भाई । ग्रावारा कहीं का। एक कोड़ी कमाने की तमीज़ नहीं। ऐसे छोकरे को कीन ग्रपनी लड़की देगा ?

ंभित भी उस
लड़की पर वह प्राण
देता था । श्रव वह
किसी श्रपिरिचित के
घर व्याही जा रही
है। बैचारे पर यदी
वुरी वीती।"

दोनो बूढ़े इस तरत बानें कर रहे थे कि इतने से मण्डप के पास एक युवक ग्राया। बूउजनों की बातचीत रा पिछ्ला हिस्सा इसरे रानों से पटा। बह जुपक से मण्डप पर चट्कर उसके ऊपर पट्टच गया। उस युक्ष की ग्रायु बीस-बाईक वर्ष की होगी । सुढोंल शरीर, श्राकर्षक चेहरा । पाश्चात्य ढग से कट उमक बाल बढे हुए थे । एमा लगता था कि उसे वाल कटाये वहुत दिन हो चुके हैं । हवा के को के खाकर उसके वाल माथे पर श्रा पड़े श्रीर श्रींको पर भी । उसने वडी श्रदा के साथ गरदन हिलाकर उन्हें पीछे किटक लिया श्रीर तुरन्त ही छलाँग मारकर नालाव में धहाम से कूट पडा । जहाँ वह कृदा था, वहाँ से पानी की व्रू दे उछलकर छितरा गई। कुछ छींटें मरहप में सन्ध्या करते हुए वृद्ध महोटयों पर भी श्रा पड़ीं।

''लड़का नहीं, वन्दर है, वन्दर । वस, सिर्फ पूँछ की कसर है," वर्मकर्ता पिल्लै ने भुँमलाकर कहा।

''लोग इस मुचय्यन को गुगडा ठीक ही कहते हैं", सोमसुन्टरम् पिल्ले ने स्र मिलाया ।

꽃 용 용

मुचय्यन तेरता हुन्ना श्रागे बढ़ा श्रोर कमल के पोधों के पास पहुंचा। यह कंसी भ्रान्ति ? फ़ल के स्थान पर मधुर मुस्कान से भरा एक सुन्दर मुख उसे नज़र श्राया। मुचय्यन ने एक बार गरदन हिलाई तो वह चेहरा श्रोमल हो गया श्रार वहीं फूल फिर सामने श्रा गया। मुचय्यन ने उसे ढठल-समेन पकड़कर एक क्षारके में तोड डाला। श्रोह! कैसा गुस्सा! श्राग्निर वेचारे फूल का क्या टोप कि उस पर गुस्सा उतारने लगा? फूल को तो तोडा भी जा सकता है, लेकिन मन में समाई हुई स्मृति को उस तरह थोड़े ही उखाड़ा जा सकता है ? फूल के साथ कमल के टो पचे भी तोडकर मुचय्यन किनारे को लौटा श्रोर गींव की श्रोर चलने लगा।

# भाई-बहन

भीगे कपहे पहने, कमल के पत्तों को हाथ में लिये, कन्धे पर उठल-समेत कमल का फल लटकाये, मुत्तय्यन पृद्ध लम गाँव की ज़मीटारों वाली गलों से चला। वैसे भी उसकी चाल तेज़ थी। गली के बीच में पहुँचने पर तो वह श्रौर भी तेज़ हो गई। श्रच।नक उसका चेहरा लाल हो उठा। श्रॉले सजल हो गई। वह लबी साँम लेने लगा। तब तक वह एकटक सामने की तरफ देखता जा रहा था। पर श्रय हठात उसने बाई तरफ देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके वश के बाहर की कीई श्रमितिगेध्य श्राक्ष्य-शिक्त उसको आँखों को बरबस श्रवनी श्रोर सीच रही है।

जहाँ उसकी दृष्टि गई, वहाँ एक बड़े घर का कमरा था। कमरे की खिड़की के पीछे एक लड़की का मुख नज़र श्रा रहा था। मुख पर काली-काली श्राँख सजल थाँ। शश्रु क्यों को चीरती हुई उसकी दृष्टि ऐसे चमक उठी जैसे पावस की विजली। मुच्चयन उस दृष्टि की तीवता को सद्द नहीं सका श्रीर उसने क्कट श्राँखे केर लीं। उसके कटम पहले में भी ज्याटा तेज़ी से बढ़ने लगे। गली के छोर पर श्रपने घर पहुँच ही उसने दम लिया।

मुत्तव्यन जब घर में घुमा, तब रमोड़ेबर में कोई बालिका मधुर करूठ से भी। गाना सुत्तते ही मुत्तव्यन मन्त होकर मिर हिलाने लगा श्रीर गुड़ भी लगा।

गीत की पित्तियाँ गार्त-गार्त मृत्तव्यन श्रपने भीगे कपढ़े सुग्नः रहा था कि को में रमोड़ेवर मा स्विवंड खुला श्रोर एक लटकी वाहर निकली। वह चाटह-'कह वर्ष की होगी। उसके चेहरे पर चचलता थी, श्राँखों में नटायटपन। एक वार कित ही पता लग जाता था कि वह मुत्तयन की वहन है।

मुत्तस्यन गीत की पित्तियों गा चुका, ता लड़की ने पूछा, 'भैया ! इस गीत के रचियता वड़े बुरे माइम पड़ते हैं। स्त्रियों ने उनका क्या विगादा था, जो बह हित्रयों को 'क्दरी कामिनी' कहते हैं ? सभी स्त्रियों बुरी थोटे ही होती हैं ?"

यहन की बातो पर मुत्तरयन चिलियिलाकर हैंस पटा । बोला, 'नहीं श्चाभिरामी । वह सब न्त्रियों की बुगई थोडे की कर रहे हैं ? जिनमें स्त्रियोचित सुद्य है, उनमी बुगड़ बह बयों करने लगे ? उनका नो मतलब बुगी स्त्रिया से हैं। तुम्हारे-जैसी मुँहफट लड़िक्यों से भी।"

'जाओ भैया! में मुँहफट सही। तुम किसी गूँगी से शादी कर लैना। प्राच्छा, यह तो बताथी, स्त्रियों का बार्ते करना बुरा भने ही हो, गाना तो मना नहीं है न ? क्यों ?''

प्रश्न के उत्तर की प्रतीचा किये विना ही वह श्रन्दर चली गई श्रोर गोत की श्रगली पक्तियाँ गाने लगी।

मुत्तरयन ने धुले कपड़े पहन लिए, माथे पर चन्दन का टीका लगा लिया श्रीर श्रागे के कमरें में टॅंगे हुए मूले पर वैठकर भूलने लगा। उसके चेहरे से यह साफ़ मलक रहा था कि उसका मन गाने में नहीं है।

गीत समाप्त होने पर श्रमिरामी फिर उसके पास श्राई । ''मैया, एक वात सुनी तुमने <sup>9</sup>'' श्रभिरामी ने पूछा ।

"कौन सी बात ? यही तो नहीं कि सामने वाले घर में बिल्ली के एक पिल्ला पैदा हुन्ना है ?"

"दुत् ! तुम्हें तो सदा मज़ाक ही स्मती है। ' हीं मैंने सुना है कि हमारी कल्यायी का ज्याह ते हो चुका है। जानते हो न ?"

मुत्तय्यन के मुख पर व्यथा की रेखाएँ दौड़ गईं। सुँभलाकर बोला, ''यस, उसी चिन्ता के मारे मुक्ते नींद भी नहीं श्राती थो । श्रव मेरी चिन्ता दूर हो गईं। हाँ, श्रव तुम जाश्रो यहाँ से। जाकर श्रपना काम सँमालो।''

"वर इतना वृहा नहीं है, भैया ! लोग कहते हैं, उस की उमर सिर्फ श्रड़-वालोस साम्र की है !" इतना कहकर श्रभिरामी मूमती हुई श्रन्दर चली गई।

सिनट-भर वाद उसने फिर टरवाजे से मॉकिकर देखा श्रीर बोली, 'भैया, वर के सिर पर पूरे दस बाल काले बताते हैं। रतींधो श्रभी एक साल से श्राने लगी है। लेकिन दिन के समय उनको खूब स्मता है। दस फुट को दूरी पर से श्रादमी श्रीर भैसे को श्रक्ता-श्रक्तग पहचान जैते हैं।" यह कहकर वह फिर श्रोमल हो गई।

कुछ देर याद फिर वह लौट श्राई श्रीर कहने लगी, ''मैंने सुना भैया, कि घर बढ़ा श्रमीर है। उसके घर में रुपये बोरियों में बँधे पढ़े हैं। सिर्फ पहली श्रीरत के गहने तीस हज़ार रुपये के बताते हैं। वे सब गहने श्रय कल्याणी को ही मिलने वाले हैं। श्राहा कल्याणों के सुन्दर शरीर पर श्रगर हतने सारे गहने भी सज जार्य, तो फिर पूछना ही क्या है हिंसे सोने में सुहागा।''

ज्यों-ज्यों वह धार्ते करती गई, त्यों-त्यों मुक्तव्यन का भी सुस्ता पदता गणा। उसने यात काटकर कहा, ''देखी श्रिभरामी ! यह सप पचड़ा तुमसे किसने सुनाने को कहा था ? तुम श्रव जाथो, रसोई का काम करो ! यहीं तुम कथा चनाती रहोगी श्रोर वहाँ चावल का हलुश्रा वन जायगा। जाश्रो ।"

"नहीं भैया, फोई चाहे कुछ भी फहे, श्राजकल की दुनिया मे रुपया ही सब-कुछ माल्प्स पडता है। उन लोगों से दुरा मानने से फायदा क्या ? यदि क्ल्याणी तुम्हें व्याह दी जाय तो हमारी हैसियत कहाँ कि उसे सोने का एक धागा भी पहना सकें ? लोग ठीक फहते है—'निर्धन मृतक समान।' रुपया नहीं, तो इज्जत नहीं।"

यो वाते करती-करती श्रभिरामी मृते के नज़टीक पहुँच गई। श्रागे मुत्तय्यन से सहा नहीं गया। वह तमककर उठा श्रीर श्रभिरामी का हाथ पकड़कर घसीटता हुश्रा रसोईघर में ले गया। उसे धक्का देकर श्रन्दर गिरा दिया श्रीर दरवाजे को धड़ाम से बन्द कर, उसकी कुएडी चढ़ा, श्रपने कमरे में लौट श्राया।

# जीर्ण मन्दिर

पृद्धुलम गाँच कोल्लिडम नदी क दिल्णी तट पर था। गाँच के उत्तर की तरफ एक कच्चो सदक थी। इस सदक के साथ थोड़ी दूर चलने पर राजन नहर पदती थी। बुग्राई के दिनों में इस नहर में छ -सात फुट गहरा पानी बड़ी तेज़ी से बहता था। नहर पार करने के लिए बाँस का एक पुल बना था। नहर के उस पार थोड़ी दूर चलने पर कोल्लिडम नदी का ऊँचा किनारा नजर श्राता था। नदी के उत्तर की तरफ घने जगल दूर तक फैंते हुए नज़र श्राते थे। फोल्लिडम नदी के घाट पर पहुँचने के लिए बहाँ से एक पगडडी उस जगल से होकर चलती थी। नदी की धारा के ज्यों-ज्यों निकट पहुँचते थे, पेड़-पौघों के स्थान पर टाम श्रीर काँस की घनी माड़ियाँ नज़र श्राती थीं।

इस इलाके में नदी-तट श्रोर प्रवाह के बीच काफ़ी फ़ासला था। कहीं-कहीं दो फ़र्लाग तक का फासला था। पूर्व श्रोर पश्चिम की तरफ़ मीलो तक फेले हुए घने जंगली पेंड्-पोघो श्रोर माड़-मखाड़ों से भरा वह वन-प्रदेश मनुज्यों के लिए दुर्गम प्रतीत होता था। लेकिन कोल्लिडम के इलाके में ही जन्मे-पले लोगों के लिए जगल के श्रन्टर जाना शायट बट़ा सुगम होता होगा। यदि ऐसा न होता, तो उधर वह युवती माड़-मंखाड को इधर-उधर हट।कर रास्ता बनाती हुई, इतनी द्रुत-गति से कसे जा सकती थी?

हाँ, यह वही सजल-नयना युवती थी, जो जमींदारों वाली गली के विचले घर के प्रगले कमरे में खिड़की के पीछे खडी थी। पिछले प्रध्याय की घटनाथ्रों से हम यह धनुमान लगा सकते हैं कि यही कल्याणी होगी।

वह सत्रह-श्रठारह वर्ष की थी। उसके मुख पर लावरूप के साथ गाभीर्य भी मिश्रित था। उसकी चाल में सौन्दर्य के साथ श्रभिमान की भी भलक थी। उसके दीर्ष नयनों में शोतलता थी, किन्तु साथ-साथ श्रग्नि की-सी ज्वाला भी।

जगल के धन्दर कहीं दूर पर किसी का गाना सुनाई दे रक्ष था। गायक के करह में व्यथा भरी थी। गीत के भाव श्रोर तर्ज भी उसके श्रमुद्धप ही थे।

कल्याणी उसी तरफ चली, जहीं से गाने की श्रावाज़ श्रा रही थी। कुछ दूर चतने पर जंगल मे एक खुला स्थान दिखाई दिया। वहीं एक जीर्ण मन्दिर था। श्रारचर्य की वात यह कि दस गज़ के श्रागे से भी इस वात का पता ही नहीं चलता था कि वहां कोई मन्दिर हो सकता है।

किसी जमाने में वह किमी ग्राम-देवता का मिन्टर रहा होगा। श्रव तो केवल उसके खण्डहर खढे थे। टूटी-फूटी टीवारों की टरारों में माड़ियाँ उम श्राई थीं। मिन्नतें मानने वालें किमी जमाने में मिट्टी के जो घोड़े हाथी छोड़ गए थे, उनके टूटे-फूटे ढेर एक तरफ़ लगे थे। दूसरी तरफ़ साँपों के बड़े-बड़े बिल दिखाई दे रहे थे। सभवत किसी जमाने में कोल्लिडम नटी में भयानक बाइ श्राई होगी श्रौर उसके कारण इम मिन्टर के खण्डहर बन गए होगे। बाट में लोगों ने उसकी तरफ़ ध्यान हो नहीं दिया होगा। कालान्तर में चारो तरफ़ से जगल ने उसे घेर लिया होगा, जिससे लोग उस मिन्टर के श्रास्तित्व को ही भूल गए होगे।

जीर्ण मन्दर के द्वार पर एक चबूतरा था। उसके पास जामुन का एक बढ़ा पेढ था। पेढ की शीतल छाया चबूतरे पर पड़ रही थी। मुत्तरयन उस ट्रटे चबूतरे पर बेठा गा रहा था।

फत्याणी दवे पांव चलकर धोरे से मुत्तरयन के पीछे श्राई। श्रचानक उसने मुत्तरयन की पगड़ी का छोर पकड़कर भटक दिया श्रार भागकर जामुन के पेड़ के पीछे छिप गई।

मुत्तरयन ने तब भी मुडकर नहीं देखा। उसका होठ टॉतो तको दबा हुन्ना धा। ऐसा प्रतीन हो रहा था कि वह कुछ निरचय पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। जब दृसरी बार कल्याणी ने पगढी का छोर खीचा, तो मुत्तरयन ने लपककर

। हाथ पकड़ लिया।

कत्याणी विल-पिनाकर हँसने नगी। नैकिन सामने श्राकर मुत्तव्यन का देखते ही उसकी हँसी बीच में ही रक गई।

''क्टयाणी <sup>†</sup> यह केमा पागलपन हे <sup>१</sup> श्राज तुम यहाँ क्यो श्राड ?'' स्थान ने पृद्धा ।

क्टयाणी का हृदय विदीर्ण मा हुन्ना जा रहा था।

• जौतना चाहते हो में क्यो श्राटं <sup>9</sup> तुम्हारी ही खोज मे श्राटं । श्रीर क्या काम मुक्ते <sup>9</sup> क्टयाणी बोलो ।

क्या, देवी जी मेरी खोज में आई ? बढ़े आरचर्य की बात है। अब तो शाप बढ़ों हकुरानी बन गई है। इस गरीज की खोज में आने का आप क्यों कष्ट करें ? बेगम साहबा ज दरवाने पर तो मेरे-जॅमे संक्टों चाकर सेवा टहल के लिए त्यार खड़े होगे। अरे रें! मेंने तो अब तक देखा ही नहीं। गले में सोने का हार। कानों में हीरे क कर्णकृत ! केसी जगमगाहट है, केसी ज्योति हैं! आह ! आप चौंधियाई जा रही हैं ! " "

1

H

हो

**{** }

कल्याणी धकी-माँदी-मी चवृतरे पर वंठ गई श्रीर व्यथित स्वर मे वोली, ''मुत्तस्या ! ' "

''मुत्तय्यन नहीं, बुद्धू कहो।'' मुत्तय्यन ने उसकी वात काटकर कहा। ''जले पर नमक न छिडको मुत्तय्या।'' मुत्तय्यन कुछ नही योला। नीची निगाह किये श्रवाक् यैठा रहा। कह्याणी योलती गई.—

"तुम कुछ इस तरह वात कर रहे हो, जैसे मैं ही श्रापराधिन हूं। श्राखिर मेरा क्या कसूर है ? तुमसे मिलने के लिए में श्राज पहली वार थोड़े हो श्रा रही हूं ? कितने श्ररसे से कह रही हूं कि चलो, दोनो यहाँ से कहीं दूर देश भाग चलें। तुममें इसकी हिम्मत नहीं, तो में क्या कर सकती थी ? श्रव भी समय है। श्रगर तुम श्रपना मन दढ कर लो, तो में श्राज़, श्रभी, इसी घडी, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। मेरे लिए इस ससार मे तुमसे श्रधिक प्यारी वस्तु काई नहीं है। वताश्रो, तैयार हो तुम ? वोलो न! चुप क्यों हो ?"

मुत्तस्यन तीखे स्वर में बोला, "वाह ! बड़ी श्रव्ही सलाह है, ज़रूर ! हन दोनों तो मजे से भाग सकते हैं, लेकिन वेचारी श्रभिरामी का क्या होगा ? उसे कुए में घकेलकर चले जार्य क्या ?"

"कुए में क्यो धकेलें ? जब समय श्रायगा, कोईं-न-कोई उससे व्याह कर ही लेगा। जिसकी किस्मत में जो वटा है, वह होगा। एक की मुसीवत को दूसरा श्रपने सिर पर क्यों मेलें ?"

"हाँ। एक की मुगीवत दूसरे को श्रपने ऊपर लैनी ही होगी। मी ने मृत्यु-शय्या पर पहे-पहे मुक्ते यह वचन लिया था कि श्रभिरामी की एसी सावधानी के साथ देख-भाल कहाँ जिससे माता-पिता का श्रभाव उसे महसूस न होने पाय। मैं यचन-यद्ध हूँ। उसे नहीं भूळूँगा। में श्रभिरामी को छोटकर नहीं श्रा सकता। तुम चाहो तो उस बूढ़े से व्याह कर लो श्रीर सुखो रहो।"

कल्याणी की थांखों से चिनगारियों निक्लने लगीं। यह उठकर खढ़ी हो गई थीर उसने तीखे स्वर से पूछा, ''क्या, यह बात ग्राविरी हैं ?''

"जी हाँ । यह मेरा श्रन्तिम निर्णय है ।"

ि 'तो फिर ऐसा ही हो। में बूड़े से ही व्याह कर हरूँगी। तुम्हारे-जेंसे इंकायर से सफ्रोद वालो वाले बूड़े हज़ार टर्जे श्रव्हे !!!

इतना फहकर फल्याणी तेज़ा के साथ वहाँ से चल दी। श्रसीम चीम श्रीर व्यथा के मारे उसकी श्रीखो से गरम-गरम श्रींस् दलक निक्ले। वह मुत्तस्यन पर श्रारचर्य की वात यह कि दस गज़ के श्रागे से भी इस बात का पता ही नहीं चलना था कि वहां कोई मन्दिर हो सकता है।

किसी जमाने में वह किसी ग्राम-देवता का मिन्टर रहा होगा। श्व तो केवल उसके खरडहर खड़े थे। ट्टी-फूटी टीवारों की टरारों में माड़ियाँ उग ब्राई थीं। मिन्नतें मानने वालें किसी जमाने में मिटी के जो घोड़े हाथी छोड़ गए थे, उनके टूटे-फूटे देर एक तरफ लगे थे। दूसरी तरफ़ साँपों के बड़े-बड़े बिल दिखाई दे रहे थे। सभवत किसी जमाने में कोल्लिडम नटी में भयानक बाद श्राई होगी श्रीर उसके कारण इम मिन्टर के खरडहर बन गए होगे। बाद में लोगों ने उसकी तरफ़ ध्यान हो नहीं दिया होगा। कालान्तर में चारों तरफ़ से जगल ने उसे घेर लिया होगा, जिमसे लोग उस मिन्टर के श्रास्तित्व को ही भूल गए होगे।

जीर्ग मन्दर के हार पर एक चवूतरा था। उसके पास जामुन का एक बढ़ा पेढ़ था। पेढ की शीतल छाया चवूतरे पर पह रही थी। मुत्तय्यन उस टूटे चवूतरे पर बेटा गा रहा था।

फल्याणी दमे पांच चलकर धीरे से मुत्तरथन के पीछे श्राई। श्रचानक उसने मुत्तरथन की पगदी का छोर पकदकर भटक दिया श्रीर भागकर जामुन के पेड़ के पीछे छिप गई।

मुत्तरयन ने तय भी मुडकर नहीं देखा। उसका होठ दाँतो तले दवा हुश्रा धा। एमा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ निरचय पर पहुँचने का प्रयस्न कर रहा है। जब दमरी बार कत्याणी ने पगड़ी का छोर सीचा, तो मुत्तरयन ने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया।

कत्याणी विल-गिलाकर हँमने लगी। लैकिन सामने श्राकर मुत्तरयन का केहरा देखते ही उसकी हॅसी बीच में ही रक गई।

'क्त्याणी ! यह कैमा पागलपन है ? श्राज तुम यहाँ क्यो श्राह ?" ैं मुत्तय्यन ने पृद्धा ।

क्त्याणी का हृदय विदीर्ण मा हुन्ना जा रहा था।

जौतना चाहते हो में क्यों श्राटे ? तुम्हारी ही खोज में श्राटें। श्रार क्या काम है सुने ?!! कल्याणी बोलों।

क्या, देवी जी मेरी खोज में आई ? बढे आरचर्य की बात है। अब तो शाप बड़ों टकुरानी बन गई है। इस गरीज की खोज में आने का आप क्यों कष्ट करें ? बेतम साहबा के दरवाने पर तो मेरे-जसे संक्दों चाकर सेवा टहल के लिए तेयार खटे होते। अरे रे ! मैंने तो या तक देखा ही नहीं। गलें में सोने का हार। कानों में हीरे के कर्णकृत ' केसी जगमगाहर है, केसी ज्योंति है। आहं। आयें चौंधियाई जा रही हैं !...

कल्याणी धकी-माँदी-सी चवूतरे पर बैठ गई श्रोर व्यथित स्वर मे बोली, 'मुत्तय्या! ' "

"मुत्तरयन नहीं, बुद्धू कहो।" मुत्तरयन ने उसकी वात काटकर कहा। "जले पर नमफ न छिड़को मुत्तच्या !" मुत्तरयन कुछ नहीं वोला। नीची निगाह किये श्रवाक् बैठा रहा। कल्याणी बोलती गईं.—

''तुम कुछ इस तरह वात कर रहे हो, जैसे मैं ही श्रपराधिन हूँ। श्रााख़र मेरा क्या फस्र है ? तुमसे मिलने के लिए में श्राज पहली बार थोड़े ही श्रा रही हूँ ? कितने श्ररसे से कह रही हूँ कि चलो, दोनों यहाँ से कहां दूर देश भाग चलें। तुममें इसकी हिन्मत नहीं, तो में क्या कर सकती थी ? श्रव भी समय है। श्रगर तुम श्रपना मन दद कर का, तो मैं श्राज़, श्रमी, इसी घड़ी, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मेरे लिए इस ससार में तुमने श्रधिक प्यारी वस्तु काई नहीं है। वताश्रो, तैयार हो तम ? बोलो न ! चुप क्यों हो ?"

मुत्तरयन तीखे स्वर में बोला, "वाह । वड़ी श्रन्छी सलाह है, ज़रूर । हन दोनों तो मजे मे भाग सकते हैं, लेकिन बेचारी श्रमिरामी का क्या होगा ? उसे कुए 🎙 में धवेलकर चले जायँ क्या ?"

''कुए में क्यो धकेलें ? जब समय श्रायमा, कोई-न-कोई उससे व्याह कर <sup>ही</sup> ही लैगा। जिसकी किस्मत में जो बदा है, वह होगा। एक की सुसीवत को दूसरा श्रपने सिर पर क्यों मेले ?"

"हाँ। एक की मुसीवत दूसरे को श्रपने ऊपर लैनी ही होगी। माँ ने मृत्यु-शच्या पर पद्दे-पद्दे मुक्तसे यह वचन लिया था कि श्रमिरामी की ऐसी सावधानी के 🎙 साथ देख-भाल करूँ जिससे माता-िपता का ग्रभाव उसे महसूस न होने पाय । मैं वचन-बद्ध हूं । उसे नहीं भूरहूँगा । मै श्रभिरामी को छोदकर नहीं श्रा सकता । तुम चाहो तो उस बूदे से व्याह कर लो श्रीर सुखा रही !"

कल्याणी की र्घांखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। वह उठकर खढ़ी हो गई श्रीर उसने तीखे स्वर मे पूछा, ''प्या, यह वात श्राविरी है ?''

''जी हाँ । यह मेरा श्रन्तिम निर्णय है ।"

सन

तं

ΨŸ

''तो फिर ऐसा ही हो। में बूढ़े से ही व्याह कर हरूँगी। तुम्हारे-जैसे र्ति कायर से सफोद वाली वाली वृदे हज़ार दर्जे अच्छे।"

इतना कहकर कल्याणी तेजा के साथ वहां से चल दी। श्रसीम स्रोम श्रीर हारी ष्यथा के मारे उसकी श्रांखों से गरम-गरम श्रांस् छुलक निकले। वह मुत्तस्यन पर

श्रपनी दुर्वलता प्रकट नहीं करना चाहती थी, शायद इसीलिए उसने एक बार भी मुडकर नहीं देखा।



मुत्ताय्यन उसके पीछे-पीछे पाँच-उस कटम तक चला। फिर दिल पर पन्थर

(ख़कर लौट श्राया श्रीर जोर्ण-मन्टिर के चवृतरे पर हताश होकर वैठ गया। मानव-हृदय की भी प्रवृत्ति कैसा विलक्स हैं। जिनके प्रति प्रेम की कोई सीमा नहीं, उन्हों पर हमें श्रसीम क्रोध भी श्राता है। जिनका नाम सुनतं ही हृदय स्निग्धवा से द्रवित हो उठता है, वही जय सामने श्रात हैं. तब हमारे मुख से कठोर शब्द निकलते है। जिनके दर्शनों के लिए शरोर की नस-नस तरसती रहती है, उनके सम्मुख श्राने पर हम बरयस ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो उनका श्रागमन हमें सर्वथा ध्रिय त्तगा हो । जिनक विद्युद्दने से हमे प्राणान्तक पीडा होती हैं, उनके मिलने पर हमारा हृदय हमे

ऐसी वार्ते फरने के लिए उफसाला है। जिनक कारण



मिलै हुए प्रेमी फिर विखुट जात है। सचमुच मानव हट्या अत्यन्त विलक्षण है ।

# सिसकियों की गूँज

मुत्तरयन, श्रभिरामी श्रोर दुर्भाग्य का सगा भाई था। उसके पिता का पुर्नेनी गाँव पृद्धुलम ही था श्रोर वहाँ उनकी कुछ सम्पत्ति भी थी। पर वह श्रम्भे जी पढ-लिखकर सरकारी नौकर बन गए थे। माल-विभाग में, तहसीलगा के दफ्तर के बलर्क के रूप में उन्होंने श्रपनी नौररी शुरू वी थी श्रांर धीरे-धीर तरकी करके डिप्टी कलक्टर के कार्यालय के प्रधान क्लर्क बन गए थे। इसी समग श्रचानक उनका देहान्त हो गया। मुत्तरयन श्रभी श्राठवी कत्ता में पढ़ रहा था। श्रभिरामी उस समय केवल सान ही वर्ष की थी।

पित का देहान्त होने पर मुत्तरयन की माँ बच्चो को लैकर प्राहुलम चली थाई। प्राहुलम में उनकी पुरत्नी जायदाद दल एकड़ जमीन थी। नदी-तट पर थी, थार उसमें धान की सेती होती थी, इसलिए वह छोटा-सा परिवार उसमें महारे मज में जीविका चला सकता था।

पर मुत्तरयन क दुर्भाग्य ने यहीं भी उसका पीछा नही छोड़ा।

उनके गाँव लॉटने क दूसरे वर्ष कोत्लिडम नदी में भयानक बाद शाई। बाद का पानी किनारा तोडना हुआ सेता पर वह चला। फलत कह्यों की भूमि तो स्वर्ण-प्रसू बन गहे। लेकिन कुछ श्रांगों क रोत रेत से भर गए श्रांर सेता व लायक न रहे। ऐसे सेतों में मुत्तव्यन कभी सेत शामिल थे। जहां साल में दें फयलें होती थीं श्रोंग की एकड वीस-चालीस मन की पैटावार थीं, वरी जमीत बाल का टेर बन गयी।

परिणामत मुन्ध्यन का परिवार नि सहाय वन गया। जब मुन्यम के पित् जीवित थे, तभी गाँव के उनके रिश्तेदार उनमें जलते थे। मुन्यम भी जरा मुँहिए था, अन गाँव वाले उसे भी उतना पमन्द नहीं करते थे। इस कारण जब उस प्र विपदा आहे, किसी ने उसक प्रति सहान भीत नहीं दिखाई। लोगों ने सोचा अक्टना था न होक्स, अब उसी का पल मिला। सगतने दो । अर्था फिर देहात में कीन किसकी मदद कर सकता था । उन दिनों तो बान का भाव उतनी ही ते हैं में गिरता जा रहा था, जितनों तेना से कुछ साल पहने बदा था। अर्थ अपने अप चुरा में दिया जलना ही हर एक कि लिए कहिन हर रूप था, मिन्दर ही कौन दिया बालता?

करीय दो साल तक मुत्ताय्यन ने रेतीली ज़मीन के साथ माथा-पच्ची की। जब उससे कोई फायटा नहीं निकला, उसे फिर से स्कूल जाने धौर पद-लिखकर नौकरी करने की इच्छा हुई। उसकी माँ के पास जो दो-एक गहने बचे थे, वे भी इस कारण विक गए। उनके पैसे से मुत्ताय्यन फिर आठवीं कचा में भन्तीं हुआ। पर वर्ष के अन्त में वह परीचा में अनुत्तीर्ण रह गया।

इसमें कोई श्रारचर्य तो नहीं। मुत्तव्यन का मन जीवन के संघर्ष में चोट खा-खाकर प्रौद हो चुका था। श्रत. श्राठवीं कचा की तोतली कितावों में उसे कोई दिखचस्पी नहीं हो सकी थी।

. उस साल स्कूल में पढ़ते समय कुछ श्रमीर घरानों के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई थी। उनकी संगति के फलस्वरूप उसने मोटर चलाना सीख लिया था। जब परीचा में श्रसफलता हुई, तो उसने पढ़ना छोड़ दिया श्रीर एक रईस के यहाँ दूाह्वर बनकर काम करने लगा। पर मुच्यन का दुर्भाग्य कि उन दिनों चड़े- घड़े रईस लोग भी श्रपनी मोटर गाहियों से पिंड छुड़ाने की फिक्र में रहते थे। श्रतः फिसी भी रईस के यहाँ वह छ: मास से श्रधिक समय ड्राइवरी नहीं कर सका। श्रन्त में वह जिन रईस के यहाँ ड्राइवर लगा था, उनके साथ किसी वात पर उसकी भारी कड़प हो गई। तब उसने ड्राइवर का काम किसी के यहाँ न करने का प्रया कर लिया श्रीर गाँव लीट श्राया।

इस तरह एक के बाट एक जो संकट श्राये, उनके निरन्तर प्रहार से मुचटयन की माँ का मन चूर हो गया था। मुचटयन के गाँव लौटने के कुछ ही दिन बाद, पुत्री श्रीर पुत्र को इस संसार में बिलकुल श्रकेले छोदकर वह चल बसी।

\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$

मुत्तरयन, जो दूसरी चार स्कूल में पहने को गया था, ज़मीन के उजह जाने के श्रलावा उसका एक श्रीर भी कारण था। वह था कल्याणी से उसका मिलन ।

जिस साल कोल्लिडम नदी में बाद आई थो, तब एक टिन वह बैल हॉकने के लिए बेंत की लकड़ी काटने के हरादे से नदी-तट के जगल में जा रहा था। श्रचानक किसी के घबराहट के साथ चिल्लाने की श्रावाज़ श्राहें—'हाय हाय। बचाश्रो, चचाश्रो।' श्रावाज़ किसी छोटी लडको की सी थी। मुचरयन दौहकर उस दिशा में गुणा जहाँ से श्रावाज़ श्राहं थी श्रीर पिछले श्रध्याय में वर्णित जीगा मन्दिर में पहुँचा। वहाँ एक ऐसा दश्य उसके सामने श्राया। जिससे उसे श्रारचर्य श्रीर घबराहट एक साथ हुई।

जासुन के पेद की एक दाल पर कल्याची, बैठी थी। उसके

मन्दिर के मदप पर एक बढ़ा बन्दर बेठा था। वह उस डाल पर छलाँग लगाने की कोशिश में था, जिस पर कल्याणी बैठी थी।

मुत्तय्यन ने जोर से डाँटा, तो बन्टर ने उसे देखकर दाँत निकाले श्रीर खुरखुराता हुआ भाग गया।

इसके बाद मुत्तय्यन ने कल्याणी को डॉटकर कहा, "उतर श्राश्रो नीचे।" कल्याणी उसे देखकर हँस पढ़ी श्रीर श्राराम से जामुन तोडने लगी । उस समय उसकी श्रायु मुश्क्लि से ग्यारह-बारह साल की होगी।

मुत्तय्यन के वार-वार डॉटने-धमकाने के वाद कल्याणी पेड पर से उतरी मुत्तय्यन उसके कोमल कानो को पकडकर एँडता हुन्ना कडोर स्वर में बोल भ्या के इधर कभी न श्राना । एँ । नहीं शाश्रोगी न १११

'यह जगल तुम्हारे वाप का थोडे ही है ? तुम काँन होते हो मुक्ते यह श्राने से मना करने वाले ?'' कल्याणी नन्हीं त्योरियाँ चढ़ाकर वोली।

मुत्तय्यन उसका कान ए ठता हो गया। ''यह सब अकद यहाँ नही चलेगी जब तक तुम नहीं कहोगी कि श्रव यहाँ नहीं श्राऊँगी, तब तक नहीं छोडूँगा ।' बह बोला।

"हाय री किम्मत ! एक चन्दर से पिड छटा, तो दूसरे बन्दर क हाथ फैंस् गई !" कायाएों ने मूँ ह बनाकर कहा।

यह सुनते ही मुत्तय्यन हैंस पणा। कत्याणी भी हेंस पडी। यह वी गर कागल उन दोनों की मधुर हैसी से गुँज उठा।

हसमे पहले भी मुत्तस्यन ने कहें बार कल्याणी को देखा था श्रार वात भी की थी। परन्तु श्रान उसके रूप-रंग में श्रार वातों में न जाने क्यों उसे फुछ नवीन किदर्य दृष्टिगत हुथा। उस बढ़ी से उसका हृत्य कत्याणी का दास बन गया।

दिन बीनते गण श्रीर उन दोनों का प्रेम भी बदना गया। मुतरयन ने श्रनुभव किया कि करवाणी में वंबादिक बन्धन में एक हुए बिना उसे जीवन में शान्ति नहीं मिलैगी। पर इसमें एक बढ़ी जाबा थी। करवाणी श्रमीर धराने की बी, तब कि मुत्तय्यन गरीब था। लै-देकर जो जायदाद था, बह भी दो की दी की नहीं रह गई थी। यही सब विचार करने मुत्तय्यन ने फिर पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किय था। मोचा, यदि पट-लिखकर बटें पट पर पहुच जाड़े को फिर कायाणी का मेरे साथ दयाह कराने में किसी को शायिन नहीं हो सकती। श्रयन को करवाणी का पित बनने योग्य बनाने ही उर्देश्य से बह दुब्राग रहल गया था।

पर प्रारम्भ ने उमहा साथ छोट टिया। हे हेश्वर ! श्रगर उस रमयात समोती के पर्चे से चार नस्वर ज्याटा श्रा जात ! हा, कल्याणी के रुष्ट होक्र चल देने के वाद, जीर्ण मन्टिर के चबूतरे पर बैठें वंदें, मुत्तरयन को कल्याणी के साथ उसी स्थान पर हुए प्रथम मिलन की बातें याट श्रिष्ठ । हाथों से मुँह ढाँपकर यह वच्चे की तरह फूट-फूट कर रोने लगा। दूर पर जगल में जाती हुई कल्याणी की सिम्पिक्यों उसके रुटन की प्रतिध्वनि-सी हवा में ग बहती श्रार्ट ।

ĩ

## छिपकली बोली

श्रभिरामी के शिशु-हृदय के महा साम्राज्य में मुत्तरयन एक चकाधीश बनकर गज करना था।

एक दुधमुँ ही वालिका। माँ-वाप, टाटा-टादी, मामी-मौसी, फूफी, कोई नहीं था टमके। इन सब बन्धु-बान्धवो पर जो स्नेह वह दिखा सकती थी, वह सात उसने थपने भाई पर ही केन्द्रित कर रखा था।

जय वह नन्हीं-मी बच्ची थीं, श्रीर लडखड़ाती चलती थीं, तब भी वह भैय पर ज्ञान देती थीं। वह स्कृल जाता थां, तो यह भी साथ चलने के लिए मचलती। नैया क रक्त में लॉटने पर उसके लिए घर का दरवाज़ा खोलने का श्रेय क्वेबल उसी को मिनना चाहिए । शगर किसी श्रीर ने दरवाज़ा खोल दिया, तो वस, घर म विद्यव मच जाता थां।

पर में मिटाई मिले, तो वह उसे तुरन्त नहीं पाती थी। भेषा के स्कृत में लोडने तक उसे में भालकर रखती थी श्रार उसे देने के बाद हा श्राप भी खाती थी। रात को भया के हाथ से दृश्व मिले, तभी पीली थी, बरना नहीं।

भेदा दी गानियों व मार-पोट भी उसे प्यारी लगती थी। क्वल एक ही बात किया थी किये वह मह नहीं सकती थी। खगर भया उसके साथ 'कुटी' कर है— हिंदी बोलने में इन्दार कर है—तो वह उससे सहा नहीं जाता था। शसहा हु या में उसका हटय पट-सा जाता। रो-रोकर खार्य एक्टम लाल हो जाती।

जन्म ये इस तरह रक्त-सम्बन्ध के स्निग्ध सूत्र में विधे हुए ये बन्धे तर समार में शनाथ छुट गए तो उनका पारस्परिक ब्रेम हज़ार गुना बढ़ गया।

श्रीभगमा ने अनुभव किया कि वह भैया, जो उसके शिशु हदय के सार्षे श्रेम पर एका किए रखता था उधर कुछ दिनों से ज़रा श्रनमना-सा हो गया है। उग्रे एसा प्रतीत हुशा कि नया के सोर उसके बीच से कोई सानसिक दीवार खढ़ी हैं। रहे हैं।

ह्यवसर सुनरयन दिचा-हरन हो जाता। ह्यसिरामी की फोर्ट बात उमर कारों में नहीं पत्रति। बह प्रतृती, 'ज्या कोच रहे हो सेया ?'' तो क्सी सिक्करों इह देता। इसके तुसके मतन्त्र ?' तब बह कार्ट महारू की बात कहती, हैं महाकर वोलता, 'वाज भी श्राश्चो श्रपने मज़ाक में ।'' जब वह हँसती, वह माथ नहीं हँसता था।

श्रभिरामी श्रव दुनिया की बातें कुछ-कुछ समभने लगी थी। उसे यह मालम शा कि उनके घर का हाल ठीक नहीं है। भैया को कहीं नौकरो नहीं मिल रही है। ररन्तु उसकी समभ में नहीं श्राता था कि इन सब बातों के बावजूट भैया को श्रपनी रहन के साथ रूखा व्यवहार क्यों करना चाहिए ?

द्धटपन से कानों से पड़ी कुछ वातें उसे याद श्राती थीं ''जब से यह सन-स लढ़की पैंदा हुई, परिवार के बुरे दिन भी शुरू हो गए।'' यह सच तो नहीं ? या का भी यही विचार हो सकता है, क्या ?

श्रीभरामी का यह दद मत था कि बुद्धिमत्ता, चतुराई श्रीर कार्य-कुशलता में या का सानी ससार-भर में क्या, तीनों लोको में कोई नहीं हो सकता। श्रत वह स निद्कर्ष पर पहुँची कि भैया को नौकरी न मिलने का कारण मेरी बदकिस्मती । है।

एक दिन श्रभिरामी ने मुत्तस्यन के सामने इसकी चर्चा छेडी भी थी। किन उसका जो परिणाम हुश्रा उसकी याद करने पर श्रभिरामी का सारा शरीर व भी सिहर उठता था। श्रभिरामी ने उस दिन कदा था, "पहले भी लोग कहा रते थे कि मेरे पैंदा होने के ही कारण तुम्हें यह सब मुसीबत मेलनी पढी। मैं ही महारे सारे दुर्भाग्य की जढ हूँ "

उस घटना के बाद श्रभिरामी श्रपने दुर्माग्य की चर्चा कभी नहीं छेड़ती।

र मेंया की श्रन्यमनस्कता से उसे श्रसीम न्यथा पहुँचती थी। ख़ासकर इधर कुछ इनों से वह फल्याणी के बारे में मेंया से ख़ुलकर वार्ते करने के लिए तरसती थी।

ह जानवी थी कि फल्याणी का विवाह मुच्च्यन के साथ होना चाहिए था। इस अस्य जब उसने मुना कि फल्याणी कंहीं श्रोर व्याही जा रही है, तो उसके चोम का किमान न रहा। श्रपने मन की यात मुच्च्यन को वताने के लिए वह छ्टपटा उठती है। जी चाहता था कि कत्याणी को, उसके पिता को श्रोर उमके होने वाले पित को भिरकर गालियाँ दूँ। मगर मुच्यन वात भी करने हे, तव न ? वह तो श्रव विभाग यहन को पास फटकने तक नहीं देता था।

8

88

क्रव्याणी के स्टकर चले जाने के बाद हो दिन तक मुत्तारयन घर से बा नहीं निक्ला। श्रस्त्रम्थना का बहाना करके घर पर ही पड़ा रहा! तीसरे दिन उठ बाहर गया शार नदी, तालाब श्रीर खेतों का एक ख़ासा लम्बा चक्कर काटने के ब घर लोटा।

ज्यों ही वह घर के श्रन्दर शाया, श्रभिरामी उसके सामने श्राहर खडी गई। उसके दोनो हाथ पीठ की तरफ छिपे हुए थे। बोली, ''बताशो तो भैया! हाथों में क्या है ?''

"श्रगर बता दूँ तो क्या दोगी ?" मुत्तस्यन ने पूछा।

"वता टोगे तो में वह चीज़ तुम्हें दूँगी जो मेरे हाथ में हैं। श्रगर न प्र सको, तो तुम्हें चाहिए कि सुभे एक श्रामोफोन लैकर टो। मजूर हे ?"

"हों हों। मजूर ।"

"तो बनायों मेरे हाथ में क्या है ?"

"डेग्नो, में बता ही दुँगा, समभी ?"

''हों, हों। बनाते क्यो नहीं ?''

''तुम्हारे हाथ में उँगलियों है। णव लायों तो। श्रपनी उँगलियों निहालकर सुभे दो।"

"जायों भैया ! तुम्हें को साथ मज़ाक ही सूभा करता है। कितने आ प्रामेश्यान के लिए कह रही हैं। तुम को वादों में ही टालते जात हो। अधि पुरत्याहर बाली और दो चिट्टिया मुख्यान के हाथ म स्थकर अन्यर रसोडेंचर में गई। मन ही-मन असन्न थी कि भैया अब ज़रा हैसने बोलने तो लग गया।

मुत्तरयन क्ले पर बंट गया थाँग एक लिकाका खोला। तिकाक पर खाने की कोडे मुहर नहीं थीं। यन्दर से विवाह का निमन्त्रण पत्र निक्ता। देवने ही मुत्तरयन की त्योरिया चढ़ गड़। विद्ठी का उसने हज़ार दुकरा में क केक दिया और दूसरा लिकाका खोला। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाट उसक कम्स की भावि जिल उद्या।

टीर इसी समय बाहर से मोटरों के सोतृ की श्रावात श्राई। साथ उन्हें बालों का भा भोर पुनाई देने त्या। रसोईपर कर में यह शापांत पट्टी श्रीसामी उन्हरता के साथ बाहर निर्मा श्राउ। बाहर र रमोरे में पन गर रकी को उसकी नत्र उस पिटी प्रथियों हुए दुवतों पर गरी तिसपर मनार श्रपना गुरुमा उतारा था। उपने संदेशस्य श्रापों में साई या देपश्च सिर्माय बाहर गड़। सिर्म्ट सर बात तीर से पुर रमर कर । स्था अथा रे शालों तो। बर शालों। तुलहित को की जात के लिए, मोटरमां श्राड र। माठम हाता ह सोग व्याह के लिए रवाना हो रहे हैं। जल्दी श्राश्रो तो । देखो तो ज़रा । । यह सुनते ही मुत्तव्यन फुरती से वाहर गया। श्रभिरामी दहलीज के वाहर । । स्वत्वव्यन ने उसका हाथ पक्दकर श्रन्दर घसीटा श्रीर उसे क्मरे में पटक



[या। फिर टरवाज़ें को घड़ाम से बन्द करके कुएडा लगाया। इसके बाद श्रिभरामी ो घसीट लाकर मूले पर विठाया। श्रिभरामी श्रोंखें मलती हुई रोने लगी। ''रो क्यो रही हो पगली ?'' मुत्तस्यन ने पृद्धा। ''सम माहक सुक्क पर विगदते हो। श्रास्तिर मेंने क्या कस्र किया है ?''

"बस, इसी बात पर रोने लग गई ? बाबली कही की । तुम पर मुक्ते जर भी गुस्सा नहीं है। तुम बाहर खडी रहोगी, तो वे कम्बरत न जाने क्या सम-बैठें। में नहीं चाहता कि उनकी नज़र तुम पर पड़े।"

श्रभिरामी ने कट श्रांसू पोछ लिए शौर कुछ मुसकराहट के साथ योला ''नहीं भैया ' मेने सोचा, श्राख़िर व्याह कत्याणी दीदी का ही ह न ' देखने मे क्य बुरा है ' १''

मुत्तय्यन ने वात काटकर कहा, "श्रिभरामी ! तुम तो सटा कल्याणी-कत्याएं की रट लगाती रहती हो। श्रोर कोई वात ही तुम्हें नहीं सूभती क्या ? चलों जाने भी दो। जानती हो श्रिभरामी, हम इस गाँव को छोडकर जा रहे हैं। मुभ्नोंकरी निल गई है।"

"नौकरी मिल गई ? कौन सी ? कलक्टर की ?"

"कलक्टर की नौकरी ? वाह वाह ! उसके लिए तो कहीं सेध लगान पढ़ेगी। श्रगर मुक्ते क्लक्टर बनना होता, तो पिताजी क्यों चल बसते ? हों, तुम्हार होने वाला पित शायट कलक्टरी करेगा। मुक्ते तो सिर्फ मुनीम का काम मिला है। तिरपरनकोविल क मठ में । यह देखों! चिट्ठी मिली है कि फीरन रवाना है जाको।" कहने कहने मुत्तटयन ने चिट्ठी श्रभिरामी के हाथ में टी।

चिट्ठी पडने क याद श्रिभरामी ने उत्मुकता के माथ पूछा, ''काँन सा निरंपर' मोदिल, भैया ? यही तो नहीं, जहाँ पिताजी क साथ एक वार हम लोग नीका विद्वार का उत्मव देगने गये थे ? रहकला पर चड़कर धूमे थे श्रीर फल फल, मिडार योगरह लेकर श्राये थे ? याव है न तुम्हें ? क्या वहीं है यह तिरंपरन कोविल ?''

'हाँ, वहीं। इस मनहस गाँव को श्रलविदा कहकर हम कल ही निहर चलें। क्रि कभी नहीं लाँटेंगे यहा । इस गाँव की स्रुरत तक नहीं रेगोगे।' मुत्तरयन ने कहा।

दीवार पर से एक छिपक्ली टीक उसी समय बोली, ''दुक, दुक दुक <sup>19</sup> ''वह छिपक्ली बोली, भैया <sup>1</sup> शकुन श्रव्हा है,'' श्रभिरामी ने कटा।

मनुत्य सममता है कि ससार-भर के सभी जीव-पन्त उसी के लिए सिर् गए है। यदि हम मान लें कि सचमुच ही उस दिएक्ली ने मुत्तक्यन के भवित्य के सूचना दी, तो यही न समभना होगा कि उसने मुत्तक्यन की गिल्ली उड़ाई ?

# द्वरा किला

कोल्लिडम नदी की तटवर्ती सडक । दोनों तरफ इमली के विशालकाय वृत्त । उन गगन-जुम्बी वृत्तों की घनी शालाएँ एक दूसरी से लिपटकर इस कटर ्उलक्षी हुई थीं श्रीर ऐसी सुखट, शीतल छाया दे रही थीं मानो वडा भारी मडप बना हो। सड़क के एक श्रोर दूर चितिज तक फैले हुए धान के खेत। वीच-बीच में पानी की छोटो-छोटी नहरें श्रीर नाले। कुछ खेतों में किसान हत्त चला रहे थे। कुछ में धान के पौधे शो जा रहे थे। कुछ श्रीर खेतों में हरे-हरे धान के पौधे लहलहा रहे थे। स्थान-स्थान पर नारियल के शीत-श्यामल बगीचे शोभायमान हो रहे थे।

उस रमगीक पथ पर, दुपहर के समय, एक छकड़ा घीरे-घीरे जा रहा था। उसमें एक परिवार के लिए श्रावश्यक सामान लटा था। छकडे के पीछे श्रभिरामी पैर लटकाये बैठी थी।

उस समय, उस शीतल, छायामय पथ पर यात्रा करने में बढ़े-वूढ़ों को भी श्रपार श्रानन्द श्रा सकता था। फिर शिशु-हृदय के श्राह्माद की तो वात ही क्या श्र श्रिभरामी मस्त थी श्रोर "राधे कृष्ण बोल मुख से" की तर्ज पर एक स्वरिचत गीत गाती जा रही थी।

वचपन में दोनों भाई-वहन जब शहर में पल रहे थे, तभी से उन्हें गाने का शोंक था श्रोर थोड़ा सा श्रभ्यास भी हो गया था। गाँव चले श्राने के वाद श्रभिरामी को विधिवत् संगीत-शिन्ना प्राप्त करने का श्रवसर तो नहीं मिल लका, फिर भी वह इधर-उधर सहेलियों के मुँह से या श्रामोफ़ोन के रेकार्ड सुनकर नये-नये गीत सीखती ही रहती थी।

सगीत की भी शक्ति केंसी श्रवर्णनीय है। श्रानन्दानुभव के लिए जैसे सगीत सुन्दर साधन वनता है, वैसे ही दु ख में सान्त्वना पाने के लिए भी वही श्रनुपम साधन होता है।

मुत्तय्यन ज़रा द्रें पर गाड़ी के पीछे-पीछे पैंदस चसा श्रा रहा था। वह भी गा रहा था, जिसका श्राशय कुछ इस प्रकार था।

> 'श्रपनी ख़ातिर महल वनाया। श्राप ही जाकर जगल सोया॥ इस तन-धन की कौन चढाई गः

"बस, इसी बात पर रोने लग गई ? बाबली कही की । तुम पर मुक्ते जर भी गुस्सा नहीं है । तुम बाहर एउड़ी रहोगी, तो वे कम्बरत न जाने क्या समा धैठें । में नहीं चाहता कि उनकी नज़र तुम पर पड़े ।"

श्रभिरामी ने भट श्राँसू पोछ लिए श्रौर कुछ मुसकराहट के साथ बोर्ला ''नहीं भैया <sup>†</sup> मैंने सोचा, श्राख़िर व्याह कल्याणी डीटी का ही है न <sup>†</sup> देखने में क्य दुरा है '' <sup>9</sup>"

मुत्तय्यन ने बात काटकर कहा, "श्रिभिरामी ' तुम तो सटा कल्याणी-करयार की रट लगाती रहती हो। श्रांर कोई बात ही तुम्हें नहीं सूक्षती क्या कि चलं जाने भी टो। जानती हो श्रिभिरामी, हम इस गाँव को छोडकर जा रहे हैं। मु नौकरी मिल गई है।"

"नौकरी मिल गई ? फौन सी ? फलक्टर की ?"

"कलक्टर की नौकरी ? वाह वाह ! उसके लिए तो कहीं सेंध लगा पढेगी। श्रगर मुसे कलक्टर बनना होता, तो पिताजी क्यों चल बसते ? हाँ, तुम्हा होने बाला पित शायद कलक्टरी करेगा। मुसे तो सिर्फ मुनीम का काम मिला है तिरूपरनकोविल के मठ में । यह देखो ! चिट्ठी मिली है कि फोरन रवाना। जाश्रो।" कहते-कहते मुत्तरयन ने चिट्ठी श्रभिरामी के हाथ में दी।

चिट्ठी पढ़ने के बाद श्रिभरामी ने उत्सुकता के साथ पूछा, "कौन सा तिरुपर कोविल, भैया ? वहीं तो नहीं, जहीं पिताजी के साथ एक बार हम लोग नीक विहार का उत्सव देखने गये थे ? रहफला पर चढ़कर धूमे थे श्रोर फल-फूल, मिठा वगैरह लेकर श्राये थे ? याद है न तुम्हें ? क्या वहीं है यह तिरुपरन कोविल ?"

''हाँ, वही। इस मनहूस गाँव को श्रलविदा कहकर हम कल ही निर चलें। फिर कभी नहीं लोटेंगे यहाँ। इस गाँव की सूरत तक नही देखेगे। मुत्तरयन ने कहा।

> दीवार पर से एक छिपक्ली ठीक उसी समय वोली, ''टुक, टुक टुक ।'' ''वह छिपक्ली वोली, भैया । शकुन श्रव्छा है,'' श्रभिरामी ने कहा।

मनुत्य समभता है कि ससार-भर के सभी जीव-जन्तु उसी के लिए सिर गए हैं। यदि हम मान ले कि सचमुच ही उस छिपकली ने मुत्तटयन क भवित्य व सूचना दो, तो यही न समभना होगा कि उसने मुत्तटयन की खिटली उडाई ?

# द्रया किला

कोल्लिडम नदी की तटवर्ती सडक । दोनों तरफ इमली के विशालकाय वृत्त ।

क उन गगन-चुम्बी वृत्तो की घनी शाखाएँ एक दूमरी से लिपटकर इस कटर ्उलकी

ह हुई थी श्रीर ऐसी सुखट, शीतल छाया दे रही थीं मानो वडा भारी मडप वना हो ।

सडक के एक श्रोर दूर चितिज तक फैले हुए धान के खेत । बीच-बीच में पानी की

छोटो-छोटी नहरें श्रीर नालें । कुछ खेतों में किसान हत्त चला रहे थे । कुछ में धान

के पौधे रोपे जा रहे थे । कुछ श्रीर खेतों में हरे-हरे धान के पौधे लहलहा रहे थे ।

ह स्थान-स्थान पर नारियल के शीत-श्यामल बगीचे शोभायमान हो रहे थे ।

ह उस रमगीक पथ पर, दुपहर के समय, एक छकड़ा धीरे-धीरे जा रहा था। हैं उसमें एक परिवार के लिए ग्रावश्यक सामान लटा था। छकड़े के पीछे ग्रभिरामी ह पैर लटकाये बैठी थी।

उस समय, उस ग्रीतल, छायामय पथ पर यात्रा करने में वहे-वूड़ों को भी हि शपार श्रानन्द श्रा सकता था। फिर शिश्च-हृदय के श्राह्णाद की तो वात ही क्या है श्रीभरामी मस्त थी श्रीर ''राघे कृष्ण बोल मुख से'' की तर्ज पर एक स्वरचित हैं। गोत गाती जा रही थी।

विचपन में दोनो भाई-चहन जय शहर में पल रहे थे, तभी से उन्हें गाने का में गौक था ग्रोर थोड़ा सा ग्रभ्यास भी हो गगा था। गाँव चले ग्राने के बाद श्रभिरामी को को विधिवत् संगीत-शिला प्राप्त करने का ग्रवसर तो नहीं मिल सका, फिर भी वह इधर-उधर सहेलियों के मुँह से या ग्रामोक्रोन के रेकार्ड सुनकर नये-नये गीत सीखती हैं हो रहती थी।

। संगीत की भी शक्ति कैंसी श्रवर्णनीय हैं। श्रानन्दानुभव के लिए जैसे संगीत हैं सुन्दर साधन वनता है, वेंसे ही दु ख में सान्त्वना पाने के लिए भी वहीं श्रनुपम दि माधन होता है।

मुत्तय्यन जरा दूर पर गाड़ी के पीछे-पीछे पेटल चला श्रा रहा था। वह भी गा रहा था, जिसका श्रागय कुछ इस प्रकार था।

, **†** 

'श्रपनी ख़ातिर महल वनाया। श्राप ही जाकर जगल सोया॥ इस तन-धन की काँन बढ़ाड़ १०० मुत्तरथन का कठ गीत गा रहा था, परन्तु उसक मन में तरह-तरह के विचारें की तरगे श्रान्टोलित हो रही थीं। जिस गांव के कर्ण-कर्ण से उसका हाटिक स्नेह था, जहाँ क हर एक पेद श्रीर पांधे के प्रति उसके हृदय में घनिष्ठ प्रेम हो गया था। उससे सदा क लिए मुँह मोदकर वह श्रय जा रहा है—यह विचार श्राते ही उसके श्रांखें भर श्रार्ड। परन्तु साथ ही इस विचार से निनक सान्त्वना भी मिली कि श्रव नौकरी मिल गई है श्रीर भविष्य की चिन्ता से मुक्त होकर निरिचन्त जीवन विताय जा सकता है।

किन्तु उस भवि य के बारे में कंसे-कंसे सुखट स्वप्न उसने देरो थे । कंसे-कंसे हवाई किले वांधे थे । श्रव वे सब नया हुए ? सभी श्राशाश्रो पर पानी फिर गया। सभी किले टट-फ्र्टकर चूर हो गए—मिट्टी में मिल गए। श्रव कल्याणी का जीवन श्रलग, उसका जीवन श्रलग। श्रव उनको एक करने का विचार तक मन में लान वेकार है।

यह विचार मुत्तरयन के लिए श्रसहा हो उठा। वह टोड़कर गाड़ीवान क पाक्ष गया श्रीर वोला, ''भैया सुरवरायन । थोडी टेर में गाडी हॉकता हूं, तुम ज़रा उतर कर पेंटल चलोगे ?''

गाडीवान उत्तर पड़ा, तो मुत्तस्यन म्रागे बैठ गया श्रौर बैलों को डाँट-फटकार कर सरपट दौडाने का प्रयत्न करने लगा ।

यह देखकर गाड़ीचान घवरा गया। वह सड़क बढी ख़तरनाक थी। दोनो तरफ़ गहरी दलान थी। एक तरफ नदी की घाटी। दूसरी तरफ़ नहर। बैल ज़रा भी शक्द गए, हो वस, गाडी की रंगर नहीं थी। वह बड़ा पछताया कि ऐसी सड़क पर ऐसे गर-ज़िम्मेटार खड़के के हाथो बागडोर पकड़ा दी।

"द्धोटे वाबू श्रो छोटे वाबू शतरा रोको तो शमगवान् भला करे तुम्हारा। रोको तो जरा ।" यो चित्लाता हुआ वह बैचारा गाड़ी के पीछे-पीदे वाडा।

लेकिन गाड़ों के इस तरह तेज चलने पर श्रिभरामी की ख़ुशी श्रीर वहीं। पीछे गाड़ीवान श्रपने भारी शरीर को लेकर दौड़ा श्रा रहा था। उसे देखकर श्रिमरामी खिलखिलाकर हॅस पड़ी। श्रचानक न जाने उसे क्या श्रात याद श्रा गई, उसकी हँसी दस-गुनी वढ़ गई। वह हँस-हँसकर लोट-पोट हो गई।

मुत्तरयन ने मुहकर बहन की तरफ़ देखा और पूछा, "श्ररी पगली ! हम क्यों रही हो ?"

"भेया, भया ! मुख्यरायन की तोट देखकर मुक्ते एक वात याट था गई। यम, मुक्ते हेंमी रोकी नहीं गई," श्रिथरामी बोली। 'वस, श्रव रहने भी टो, कहीं टाँतो में मोच न श्रा जाय । हाँ, इतना वता दो कि वह कान सी वात थी ?" मुत्तव्यन ने कहा।

"यता दृँ भैया ? कल्याणी दीदी से जिनकी शादी हो रही है, जोग कहते हैं, उनकी तोंट बढ़ी भारी है। श्राज ही थी न शादी उसकी ? हाँ, इस समय मांगल्यसूत्र-धारण हो रहा होगा।

श्रमली घड़ी घटना-चक्र द्तमति से घूमा।

मुत्तय्यन कं मानस-पट पर पचास वर्ष का एक वृद्ध कल्याणी के सुन्द्र कठ पर मांगल्य-सूत्र पहनाता हुन्ना दिखाई दिया। वह दश्य देखकर वह न्त्रापे से वाहर हो गया। दोनों बैलों को उसने खूव वेंत लगाई श्रीर दूसरे ही च्ला गाडी से कूट पहा, मानो उस वृद्ध को मांगल्य-धारण करने से रोकने जा रहा हो!

गाड़ीवान सुव्वरायन चिल्ला उठा, ''हा देव ! बेढ़ा हुब गया !'' श्रिभरामी को ऐसा लगा जैसे श्रासमान टूटकर उसके सिर पर गिर पढा हो।

गाड़ी उत्तट गईं!

# लाडली वेटी कल्याणी

उस इलाके भर में यह श्रक्षचाह थी कि पूङ्कलम के पाम कोल्लिडम नटी के तटवर्त्ती जगलों में एक वनंदवी का निवास है।

नदी में प्रवाह जब काफी होता था श्रोर जिला-कलस्टर श्रोर एग्जीक्यूटिव इक्षिनियर-जैसे श्रधिकारीगण उधर टोरे पर श्रात, तो वे नटी किनारे के साथ-साथ नावों में सफर किया करते थे। ऐसे श्रवसरों पर कभी-कभी वह वनदेवी उन्हें टर्शन देती श्रोर उसे देखकर वे श्राश्चर्य-चिकत हो जाते।

कभी वह वनंद्वी किनारे पर वेंडी, नटी के प्रवाह में पर खटकाये टिखाइ पडती। ज्यों ही नाव उसे नज़र आती, त्यों ही वह उठकर भाग जाती और काँस की घनी भाडियों में छिप जाती। कुछ और मौकों पर वह काँस की भाडी में मारा शरीर छिपाये खड़ी रहती, केवल उसका मन्दिस्मत वदन-कमल भाड़ी के बाहर दृष्टिगत होता। फिर कभी दूर के किसी पेड पर वेंडे, नाव के यात्रियों को देखकर मुँह बनानी।

लेकिन पृद्धुलम के लोगों से कोई इस वनदेवी की चर्चा करता तो वे ठहाका मारकर हँसते श्रोर कहते, ''श्रजी, वनदेवी-शनदेवी कुछ नहीं। ग्रपने में भले ज़भीदार की वेटी क्टयाणी नदी-किनारे घुम रही होगी।''

क्तयाणी जब नन्हीं सी बच्ची थीं, तभी उसकी माँ का देहान्त हो गया बा। उसके बाद बही नदी-प्रदेश उस बालिका की माँ बनकर उसे पालता था।

दिन का श्रधिकाश समय, कत्याणी नदी किनारे पर, या नदी के पाम वाले वन-प्रदेश में ही यिताया करती थी। एक उच्च-कुल की लड़की का इतना स्वच्छुन्ड होना, उस इलाके के लिए श्राश्चर्यजनक वात तो थी ही। पर उसका उचित कारण था।

कत्याणो की माँ के देहावमान क बाद उसक पिता चिदम्बरम् पितले ने दूसरी शादी पर ली थी। पहली पत्नी से उनके एक ही सन्तान थी और वह थी कत्याणी। यह पहना श्रत्युक्ति नहीं होगी कि बह उस नेटी पर जान देने थे। गाँव-भर के लोग कहा करने थे कि किसी पिना का श्रपनी नेटी को इस तरह मिर चढ़ा रक्ता पहले कभी देगा-सुना नहीं गया। सीतेसी माताएँ श्रवसर श्रपनी सीत के बच्चों को सताया करती हैं। पर चिदम्बरम् पिछलें के घर में यह लोक-रीत नहीं चलती थो। बल्कि बात बिसकुल उच्टी ही थी। कल्याग्री की बात उस घर के लिए कानून थी। उसकी बात की उपेचा करने का किसी में साहस नहीं था। सौतेसी माँ खुट उससे डरती थी।

श्रपनी वेटी के प्रति चिदम्बरम् पिल्लै का श्रपार प्रेम ही इस स्थिति का मुख्य कारण था, श्रवश्य। लेकिन इस बात को भी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि कल्याणी की श्रपनी श्रलग सम्पत्ति का होना भी इसका एक कारण था।

स्त्री-धन के रूप में कल्यागी की माँ छु. एकड़ ज़मीन श्रीर पाँच हज़ार रूपये के गहने साम लाई थी। श्रव इस सम्पत्ति पर कल्याणी ही का श्रधिकार था। इस बात के कारण, जैसे घर में, वैसे ही बाहर उसका बहुत सम्मान होता था। उसकी स्वच्छन्दता का एक मुख्य कारण यह भी था।

वूसरा व्याह करने के बाद चिद्रम्बरम् पिरुलै का परिवार बढ़ने लगा। बच्चों की संख्या में लगभग प्रति वर्ष एक की बृद्धि होती गई। दूसरी तरफ उनकी श्राधिक स्थिति दिन-पर-दिन विगड़ती गई। धान का भाव श्रीर ज़मीन का भाव शीव्रता से गिरता गया। फलस्वरूप उनके ऋण श्रीर ज्याज में तेज़ी से वृद्धि होती गई।

तिस पर कोल्लिडम की बाद में उनकी ज़मीन का एक भाग नष्ट हो गया था। उसे सुधारने के प्रयास में कर्ज़ा और बढ़ा। श्राख़िर जब स्थिति बहुत ही संकट-मय हो गई, तो कल्याणो की धरोहर को बेचने के सिवा उनके लिए श्रीर कोई चारा नहीं रह गया।

कल्याणी के गहने बेचते समय चिद्रम्त्रस् पिल्ले का विचार था कि बाद सें स्थिति सुधर जाने पर नये सिरे से गहने बनवा देंगे । यदि किस्मत ने साथ दिया होता, तो वे वैसा करते भी। पर दिन-पर-दिन दरिद्रता बढ़ती ही गई। हर साक्ष लगान श्रदा करना ही पहाड़ लगता था। जीविका चलाना कठिन हो गया था। ऐसी हालत में गहने कहीं से घनवाये जाते ?

पादित कल्याणी विवाद-योग्य हुई। हमे खेद के साथ कहना पढ़ता है कि चिद्रस्थरम् पिल्ले के निर्मल मन में श्रव एक कलक की कालिमा प्रवेश कर ही आई। यह यह सोचने लगे कि कल्याणी का ज्याद किसी ऐसे धनी के साथ कर दिया जाय, जो उसकी सम्पत्ति की माँग न करे।

इसी उद्देश्य से वह कई नौजवान वरों को टालते रहे। श्राखिर तामरेशोह (फमल-नहर) ज़मीदार के यहाँ से द्यांह की अब के लिए ज़ब जोग श्राचे, तो चिद्रम्बरम् पिल्ले ने सट निस्चय इन्हीं के साथ सन्वन्ध जोड़ना चाहिए।

फल्याणी के प्रति उसके पिता के मन में श्रपार प्रेम था, श्रवण्य !

तामरे श्रोढें के पचाम वर्षीय ज़मीटार के माथ कल्याणी का विवाह कर देने का जब उन्होंने निश्चय किया था, तब लेश-मात्र भी उनकी यह इच्छा नहीं थी कि बेटी के सुख की बिल चढ़ाकर में स्वय सुखी रहूं। उन्होंने सोचा, धनी खान-दान है, श्रादमी श्रच्छे हैं, ऐसी जगह शाटी हो जाय तो कल्याणी सुखी रहेगी। इन्हीं श्रच्छाइयो की तरफ श्रधिक ध्यान देने के कारण उन्होंने उनकी बुराइयो की तरफ ध्यान ही नहीं टिया।

कल्याणों क ब्याह क सिलसिले में उन्हें विचारे मुत्तरयन का कभी खयाल ही नहीं थ्राया। गाँव के कुछ लोगों ने उसके नाम का ज़िक किया भी था। लैकिन उन्होंने उन्हें एकटम माइ दिया। "गगा के पानी से मुँह घो लीजिए, गगा के पानी से !" वस, मुत्तरयन का नाम लैने वालों को उनका एक-मात्र जवाव यही होता था। वाह! तामरे थ्रोडे के ज़मीदार के साथ शादी हो जाय, तो कल्याणी के इगारे पर चलने के लिए मुत्तरयन-जैसे सैकड़ों टहलुए हर वक्त तैयार रहेगे। मुत्तरयन की क्या विसात है ?

उमर की उन्होंने उतनी परवाह नहीं को। कौन सी बड़ी बात है ? क्या, उन्होंने ख़ुट चालीम साल की उमर के बाद शादी नहीं की थी ? दूसरी परनी पर वह जान नहीं देते ? किस विधान में लिखा है कि जवान लडको से शादी करने वाली लडकियाँ ही सुखी रहती हैं ?

इस तरह की हजार टलीलो से उन्होंने ग्रपनी श्रन्तरात्मा को समाधान दे लिया था। फिर भी इस बात का उन्हें सदा भय लगा रहता था कि कल्याणी कही हठ न ठान बेठे! उससे कुछ कहते भी नहीं बनता था। इस बीच मे शादी की वियारियाँ बाकायदा हो रही थीं। चिदम्बरम् पिटले ने सोचा, कटयाणी को सब बातें माल्म तो होगी ही। यदि उसे कुछ कहना है, तो खुद ही श्राकर कहे। पर कल्याणी ने कभी भूलकर भी इस बात का जिक नहीं किया। इससे चिदम्बरम् पिटले की श्राशका बढ़ी कि कही बह ऐन बक्त पर हठ न ठान लें।

श्रत ब्याह के चार दिन पहले उन्होंने उसे श्रवेले बुलाकर ध्रीरे-धीरे बात हुंदी। कटबाणी ने इतनो खुशी-खुशी उनकी बातों का समर्थन किया कि जिसकी विस्लै को स्वप्न में भी श्राशा नहीं थी।

"में पूर्ण रूप से सहमत हूँ, विताजी । इतने ऊँचे घराने में श्राप मेरा मम्बन्ध जोड रहे हैं तो किर इसमें मुक्ते शावित कैसे हो सकती है ? मेरी भनाई को चिन्ता श्रापको नहीं है क्या ? श्रापने सोच-विचारकर जो निश्चय कर लिया. उसे मैं थोड़े ही ठुकराऊँगी ?"

बेटी की ये वातें सुनकर चिदम्बरम् पिल्लै मचमुच चिकत रह गए। उन्हें भ्रपने कानों पर विश्वास नहीं हो सका। पल-भर के लिए उनकी श्रन्तरात्मा को जरा ठेस-सी लगी। पर वह कट उसे भूल गए श्रीर व्याह की तैयारियाँ पूरी करने में जी-जान से जुट गए।

उन बेचारों को क्या माल्रम था कि ज्यों ही वह वहाँ से हटे, कल्यागी ने भ्रपने कमरे के श्रन्दर जाकर दरवाजा बन्द कर लिया श्रीर फर्श पर धड़ाम से गिरकर बिलख-बिलख कर रोती रही १ वह यह भी कैसे जान सकते थे कि कल्यागी ने कस्त



सहसत हुई थी ? भाषावेश में आकर मुख्यम ने को कठोर बातें

चोट से श्रापे से बाहर होकर उसने बृढ़े के साथ शादी करना मान तो लिया, पर श्रव न्यथा श्रोर ग्लानि के मारे उसका हृदय फटा जा रहा था। किन्तु उसकी इस तद्दपन को चिद्रक्वरम् पिटलै कंसे जान सकते थे ?

### विवाह-मगडप में खलबली

तामरे-श्रोहें गाँव में सारी गली को घेरकर विशाल मण्डप वनाया गया था। क्वल पण्डाल की साज-सजावट पर कम-से-कम एक इज़ार रुपया खर्च हुश्रा होगा।

उस विशाल परहाल के श्रन्टर लोग इस तरह ठसा-ठस भरे हुए थे कि परहाल में वे समा नहीं सके थे। किसानो व किसान-श्रोरतों की भीड परहाल के वाहर वडी सख्या में बड़ी थी।

सोने के नाटस्वरम् (शहनाई) वालों की एक टोली श्रोर चींटी के नाटस्वरम् वालों की एक टोली बुलाई गई थी। टोनों नाटस्वरम् वालें की एक सोथ नाटस्वरम् वालें कभी श्रलग-श्रलग श्रोर कभी एक साथ नाटस्वरम् यजाकर कानों के पर्टें काड़ रहे थे। ढोलची लोग श्रपनी सारी ताकत श्रपने श्रपने ढोलो पर श्राज़मा कर नाटस्वरम् वालों की रही-सही कसर पूरी कर रहे थे। रह-रहकर पश्चिमी 'वेंड' भी कर्कश स्वर में वज उठते थे।



मण्डप के अन्दर वारी-वारी से चन्दन, गुलाब और फुलों की लगातार वर्षा हो रही थी।

> पुरोहित जी मन्त्रों की वर्षा कर रहे थे। मागटय-सूत्र-धारण का शुभ-लग्न श्राया।

''वजाश्रो । वजाश्रो ।'' पुरोहित जी ने चिहलाकर कहा । तुरन्त चार नादस्वरम् वालों ने सींम लिये विना एक साथ शहनाई बजाई । चार बोलचियो ने श्रपने ढोलो की खूब कसकर प्रवर ली ।



नृत्हे ने मांगल्य-सूत्र लैकर दुलहन के गले में वाँधा। मांगल्य-धारण के भगते ही एए स्त्रियों की भीड से यह मर्मान्तक स्वर उठा -- ''श्ररे रें! कल्याणी-को क्या हो गया ?''

#### चोर की प्रेमिका





उसकी श्राँखों के तारे कहाँ धँसते जा रहे हैं ? श्ररे रे । उसका सिर क्यो एक तरफ़ लटफ रहा है ?

"ले जाथो ? ग्रन्टर ले जाथो !"

चार स्त्रियाँ धीरे से सहारा टेकर उसे एक कमरे के श्रन्टर लें गई श्रीर पलंग पर लिटा दिया।



''फल्यागी को क्या हुआ १'' ''फल्याग्री को क्या हुश्रा ?"-यही प्रश्न चारों तरफ गूँज रहा था। मंदप मे, घर के अन्दर, पुरुषों की मण्डली में और स्त्रियों की भीड़ में. सभी जगह यही प्रश्न वार-वार किया जा रहा था।

''प्रस्थान के समय शकुन ठीक नहीं हुआ'', कुछ लोगों ने फहा।

''श्ररी नहीं । यह कम्बर्त लड़की श्रक्सर टोपहर में कोह्लिडम के किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे जारुर खड़ी रहती थी न ? कौन जाने कौन सा भृत या पिशाच सवार हो गया ?" यह कुछ श्रौर स्त्रियों की राय थी।



कत्याणी मुर्छित पड़ी थी।

डाक्टर श्राये, भीड को हटाया श्रीर हवा के लिए रास्ता वनाया।



फल्याखी को होग द्याने लगा । उसके होठ हिलने लगे। उनमे से कुछ शब्द निक्ल रहे थे।

वह श्रावाज किसी के कान में नहीं पड़ी। शगर पड़ती भी, तो भी कोई उसे समक नहीं सफता था। हाँ, क्रयाणी के होठों से यही शब्द निकल रहे थे--"गाई। वलट गई !» "गादी उलट गई !"



# घूप और वर्षा

मुत्तरयन को पृङ्गुलम छोडे टो वर्ष वीत चुके हैं।

श्रिभरामी श्रव श्रोर चार श्रंगुल लबी हो गई है। उसके माथे पर ज़रा सा दाग है—गाडी उलटने के स्मारक के रूप में। पर चेहरे पर वही शैरादा श्राँखों में यही चचलता श्रव भी दिखलाई पढ़ती है।

तिरुपरन कोविल गाँव की एक गली में एक पुराने खपरेले मकान के पिछवादे, कुए के किनारे श्रव हम उसे देखते हैं। कुए के श्रास-पास सुपारी के पेडों की एक कतार शान से खड़ी है। उसके श्रागे कुछ नारियल के पेड हैं, जो श्रपनी शीतल छाया से उस स्थान को रमणीक बनाये हुए हैं। नारगी के कुछ पेड भी इधर-उधर दिखाई देते हैं। चकोतरे के एक पेड़ पर मोटे-मोटे फल लटक रहे हैं। कुए पर एक ढेंकली बनाई गई है। कुए की मुँडेर पर श्रिमरामी बैठी है। वह शपने ही श्राप कुछ गुनगुना रही है। साथ-साथ उसका सिर धोरे-धेरे हिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक गीत रचने की धुन में व्यस्त है।

सुपारी के पेद पर कहीं छिपी हुई एक कोयल, रह रहकर गा उठती है। जय वह कृकने लगती है, श्रमिरामी मट सिर उठाकर देखती है। पर कोयल कहीं टिखाई नहीं पढती।

श्रचानक टप-टप की श्रावाज़ के साथ पानी की वही-वहीं वूँदें गिरती हैं। श्रमिरामी बोल उठती है, 'श्रिरे, रे। श्राँगन में पापड़ सुखाये हैं, कहीं भीग न जायें '' फहती-कहती वह श्रन्दर भाग जाती है। पापड़ सब इकट्टे करके श्रन्दर रख श्राती है कि इतने में बूँदा-वाँदी भी श्रचानक वन्द हो जाती है श्रीर तेज़ धूप निकल श्राती है। श्रमिरामी मन-ही-मन हँसती है श्रीर धूप को गलियाती है, 'धत् । श्रमागी भूष !'

"कीन है वह श्रभागा पूर्त ?" कहता हुश्रा श्रचानक मुत्तय्यन घर के श्रन्दर श्राया । श्रभिरामी हॅंस पड़ी शीर बोली, 'धूर्त नहीं भैया, धूप को कोस रही थी, भूप को !"

जय टोनों की हैंमी यद हुई। तो श्रीभरामी ने कौत्इलभरे नेत्रों से मुत्तरयन को देखकर कहा, "भैया ! मैंने वह गीत रच डाला है। जरा सुनोंगे १" "बाह ! नेकी श्रीर पृछ-पृछ ?" मुत्तस्यन ने कहा । श्रमिरामी गाने लगी । जब गाना समाप्त हुत्रा, युत्तस्यन खुशी से उद्युत्त पडा ।

"विलहरी राग का यह तर्ज इतनी जल्दी कैसे सीख लिया नुमने ? यभी कल ही तो रेकार्ड लाया था ! गीत रचना भी कैसी सुन्दर है ! य्रव तक मुक्ते मालम नहीं था कि हमारे पिछवादे का बग़ीचा इतना सुन्दर है ! मेरी बात सुनो श्रभिरामी, एक-न-एक दिन में किसी ड्रामा-कम्पनी में नौकरी करने ही वाला हूँ। तब तुम्हीं मेरे लिए गीत रच दिया करना। '"



ग्रभिरामी का चेहरा लड़्जा में लाल हो उठा। उसने टोनों हाथो में मुँह डॉप लिया श्रीर बोली, 'जाग्रो भैया! तुम भी बड़े घह हो।"

''देखो श्रमि-रामी ' श्रगर तुम इसी तरह 'जाग्रो' 'जाश्रो' करती रही, तो एकदिन में चला जाऊँगा श्रांर फिर कभी नहीं लौटूँगा। समभी? मुत्तरयन ने विनोह

यह देंसी विलवण वात है। श्रीभरामी की श्रीमों के कोने में श्रीम् की ये वृद्धे श्रचानक कहाँ से श्रा गई ?

श्राँचल में श्राँम् पोद्यती हुई वह बोली, "सच बहते हो भैया ! मेरे कारण

नुम्हे बहुत कप्ट उठाना पढ रहा है। श्रगर में न होती तो ' ' '"

मुत्तरयन ने वात काटकर कहा, 'वस, वस ! इतना ही काफ़ी है, मारा पचढ़ा न सुनाने लग जाना।"

कहते-कहते वह उठा श्रीर बोला, ''सुनो तो ! मुक्ते काम बहुत है। जल्डी जाना है। खाना-वाना तैयार है, या गाने की धुन में वह भी धरा रह गया ?''

"पत्ता विछाकर तैयार रखा है," ग्रमिरामी ने कहा।

मुत्तय्यन खाना खाने लगा, तो श्रमिरामी ने उससे हरते-हरते प्छा, "क्या, मचमुच ही मुभे छोड़कर चले जाश्रोगे, भैया ?"

सुनकर मुत्तय्यन हँस पड़ा। उस हंसी में हर्व नहीं, बल्कि हृदय-विदारक

"श्रभिरामी । श्रगर तुम्हें छोड़कर जाना था, तो दो साल पहले ही चला गया होता," उसने कहा।

कुछ देर तक दोनों मौन रहे। इसके बाट श्राभिरामी को जैसे कोई बात कर याद श्रा गई। उसने कहा, "एक बात में कहना चाहती थी भैया ! उस मुख़तार पिल्लै को यहाँ न ले श्राया करो । मुक्ते उसका चाल-चलन पसंद नहीं । उसकी सूरत मे ही घृणा हो गई है। जब तुम प्रधर-उधर चले जाते हो, तब वह मेरी तरफ़ घृर-घृरकर देखता है। '' ''

मुत्तस्यन ने मट सिर उठाकर देखा श्रीर पूछा, ''क्या कहती हो ? सचमुच ?''

"हीं भेया । फल जब तुम चले गए थे, तब वह यहाँ श्राया श्रीर दरवाज़ा खटखटाया । मेंने खिड़की से देख कर कहा, 'भैया नहीं है ।' जवाय में यह कहता है, 'भैया नहीं हो, तो भो दरवाज़ा खोलने में क्या हर्ज है ?' उसकी हरकतें मुक्ते कतई पसद नहीं ।

मुत्तय्यन, जो श्रमिरामी के मुख की तरफ एकटक देख रहा था, श्रव खिल-विलाकर हैंमने लगा। श्रमिरामी की श्राँखें मानो यह चेतावनी दे रही थी कि श्रमी श्राँसु वहा टेंगी।

Ę

Ţ

i

ЩĬ

हँसते-हँसते मुत्तरयन ने कहा, 'बहुत श्रव्छा। यह भी लाजवाब सलाह रही। श्रिभरामी नित्तर सुनो मेरा बात। मुख़तार पिल्लै ये हरकर्ते करता है न श उसकी खूब कमकर ख़बर रहूँगा। तुम देखती रहना। उसके साथ तुम्हारी शादी कराये ऐता है। उसकी करत्तों का उचित दग्रह यही होगा।"

विनोटी मुत्तव्यन को फल्पना भी नहीं थी कि इस विनोट का क्या परिकाम होगा। श्रभिरामी ने श्राँचल से मुँह ढाँप लिया श्रीर फट-फट कर रोने लगी। इस पर मुत्तरनन को वड़ा गुस्सा श्राया।

"छि छि । इन दिनो बढ़ी रोनी बनती जा रही हो तुम । कोई भी बात मेरे मुँह से निकली नहीं श्रीर तुमने रोना शुरू किया नहीं। लो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता हूँ।" कहकर मुत्तस्थन उसी बक्त उठकर चला गया। परोसा हुश्रा खाना पत्ते पर श्रधखाया ही पड़ा रहा।

# मुखतार पिल्लै

तिरुपरन कोविल का मठ बहुत प्राचीन था। उसका प्रभाव भी बहुत था। मठ की श्रपनी ज़मीन दो हजार एकड थी थोर मठ के श्रधीनस्थ मन्दिरों की सपत्ति पन्टह-बीम हजार एकड जमीन थी।

मठ के वर्तमान महन्त के पूर्वाधिकारी के बारे में तरह-तरह की श्रफवाहें थीं। पर वर्तमान महन्त श्रपनी उच्च शिला-डीला तथा विशुद्ध श्राचार-विचार के लिए प्रख्यात थे। मठ के प्रवन्ध में भरे हुए अन्टाचार का उन्मूलन करने तथा मठ की सम्पत्ति को धर्म एव शिला के प्रसार में लगाने का वह निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे।

पर मठमें एक महानुभाव थे, जो महन्त जी के इन सभी सत्प्रयत्नों को भरसक

विफल करते रहते थे। वह थे 'कारवार' पिल्लें—मठ के मुख़तार श्राम। पिछलें 'सिन्नधान' (महन्त) के समय में उन्हीं की वात हर मामलें में चलती थी। श्रव भी श्रधिकतर मामलों में उन्हीं की वात चलती है। मठ की जायदाद एक पूरे ताल्लुके में फैली हुई है, इस कारण कोई-न-कोई श्रदालती कार्रवाई चलती रहती है। मुखतार पिल्लें को श्रदालती कार्रवाइयों की वारीकियों खूब श्राती हैं, श्रत. उनके न होने पर मठ के प्रवन्ध में उल्लान हो सकती हैं। यही कारण है कि उनके विरद्ध कई शिकायतें होने पर भी मठाधीश उनकी निकालने में श्रसमर्थ हैं।

ऐसे गुणों से विभूषित, तिरुपरन कोविस मठ के सर्वाधिकार-सम्पन्न श्री १०म मुख़ गर पिल्लें यह था रहे हैं। दर्शन कीजिए।

कानो में हीरे के क्यांभूषण । मुँह में तवाकू मा बीडा । गले में ज़ शेटार प्रगोद्धा । वसर में प्राधा खोंसा हुग्रा बहुया । पर क्स्त्री का टीका । प्राठो उँगिलियों में हीरे की श्रेंगृठियाँ । क्लर्ड पर सोने की चेन वाली घड़ी । जर।



उभरी हुई तोंट । श्रधपके वाल । यही हैं मुख़नार श्री शकु विल्लै ।

चैंसे देखने में बढ़े सरजन पुरुष माळ्म होते हैं न ? लेकिन कीन जाने क्यि बिक्त में से कीन सा साँप निकल श्राय ? देखते जाडण्गा।

"मुत्तरया, इधर श्राश्रो !" मुग्नतार पिल्लै ने कहा। मुत्तरपन जरा दूर प्रशं पर वैठा कुछ लिख रहा था। पिल्लै के बुलाने पर वह कर उठा श्रोर उनके श्रागे वह श्रद्ध के साथ खड़ा हो गया।



"बेलमपारी गाँव से लगान का रुग्या श्रभीत्क नहीं श्राया। तुम फौरन जाश्रो श्रीर कारित्वे से कहकर रुपया ले श्राश्रो। समय चाहे जितना लगे, रुपया लेकर ही श्राना। ख़ाली हाथ न लाँटना। सममे न ?" पिरुले ने कहा।

मुत्तरयन ज़रा िक्सफ के साथ बोला "श्रभी दस दिन का हिसाय बही में चदाना बाठी है। ज़रा श्रीर किसो को भेज सकें तो।"

मुख़तार पिल्ले बीच में ही महलाकर बोल उठे, ''हिसान कल लिखा जायेगा। कोई जहरो नहीं। तुम तो सदा बही हाथ में लेकर ऊँघते रहा हो। काम पूरा हो कैमें ?''

मुत्तय्यन ने बही-साते उठाकर दराज़ में रक्षे श्रीर चल पड़ा। गाँव की सीमा तक जब पहुँ व चुका था, तो श्रीभरामी का रुजन-भरा चित्र उस मिन की श्रासी के सामने श्राया। उमकी चात धीमी पड़ी। कुछ मिनट याद वह रक गया श्री किक्रीव्य-विमूद-सा खड़ा रहा। उसे स्याल श्राया कि में बहन के साथ मगड़कर श्राया हू। बहन को यह भी मालूम नहीं है कि में बाहर जा रहा हूँ श्रीर लांटने में मुमे देर होगी। श्रच्छा यही होगा कि जाकर उसको समका दूँ श्रीर यह भी कह श्राउं कि वेलमपाडी गाँव जा रहा हूँ, देर से लांट गा।

सुत्तरयन इस विचार से घर की तरफ़ लोंट पड़ा।

कुछ ही मिनटो में वह घर पहुँच गया। दरवाज़ा खटखटाने ही जा रत

था कि इतने में प्रन्दर से श्राभिरामी के श्रात स्वर में पुकार उठने की श्रावाज़ श्राई, "वचाग्रो ! वचाग्रो !" मुत्तरयन के रोम-रोमसे चिनगारियों मी निक्ल पढीं। उमने दौडकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। पर उसमें कुएडा लगा था। खिडकी के पास दोडा श्रीर काककर श्रन्दर देखा।

वहाँ उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे उसकी फ्रांखें निक्द्ध-सी श्राने

मुख़तार शकु पिल्लै श्रभिरामी के श्रांचल का छोर पकदकर खींच रहे थे। श्रभिरामी उनसे श्रपने को छुडाने के लिए छटपटा रही थी श्रोर घवराहट के साथ चिहा रही थी।

यह दृश्य देखा तो मुत्तय्यन का शरीर क्रोध के मारे काँप उठा। उसके रक्त को एक-एक बूँद खाँल उठी। श्रगले चल में वह घर के श्रागे लगे हुए मण्डप के सम्भे के रास्ते मकान के छुप्पर पर चढ़ गया श्रीर दूसरी तरफ़ से उतरकर श्रांगन में कृद पडा।

उस समय उसके शरीर में मानो एक हज़ार हाथियों की ताइत कहीं से था गई थी। एक ही कपट में वह मुख़तार पिल्लै के पास पहुँचा श्रीर उनकी गरटन पर हाय रख कर ऐसा धका दिया कि पिल्लै दीवार पर सिर पटककर गिर पड़े। मुच्चयन पर खून सवार था। उसने मुख़तार पिल्लें के बाल पकड़कर खींचे श्रीर उनका सिर दीवार पर चार-पांच दफा ज़ोर से पटककर मारा। इसके बाद उनके दोनो पैर पफड़कर उन्हें घर के बाहर घसीट लें गया श्रीर लात मारकर निकाल दिया।

श्रभिरामी कमरे के एक खम्मे के साथ सटकर खढी थी। उसका शरीर श्रमी तक कॉप रहा था।

मुत्तव्यन उससे श्रांखें तक नहीं मिला सका श्रीर चोट खाये हुए शेर की तरह दालान में एक नरफ से दूसरी तरफ टहलने लगा।

"भैया, चलो हम श्रपने गाँव को लौट चलें। यहाँ रहना ठीक नहीं," प्रिंसिमी ने मिसिटयों के बीच कहा।

मुत्तय्यन रुक गया श्रोर मिनट-भर कुछ सोचता रहा । फिर\_वोला, "तुम दरवाज़ा यन्द करके श्रन्दर में कुण्डा लगा लेना श्रोर ज़रा देर सावधान रहना। में उस पापी को यो ही छोड देना नहीं चाहता। न जाने श्रोर कितने घरों में वह श्राग क्रागयगा। में श्रभी जाता हूँ मठाधीश के पास। उनके श्रागे दुहाई मचाता हूँ। देखता हूँ ह्य श्रन्याय का निवारण हो सकता है या नहीं।"

यह फहफर मुराय्यन जाने लगा। तो श्रिभरामी दौढ़कर उससे लिपट गई। "मुभे श्रदेली होदकर न जाश्रो भैया," उसने श्रनुनय के साथ कहा।

"वस, यही श्राख़िरी वार है। श्रव मुक्ते न रोकना। वाट में कभी तु छोडकर नहीं जाऊँगा। चलो, कल ही पृद्धुलम लोट चलेंगे।"

कहते-कहते मुत्तय्यन ने शिभरामी के बाहु-पाश से श्रपने को श्रुडा लिया है प्रेम के साथ उसकी पीठ पर थपिकर्या देता हुआ बोला, ''वस, कुछ ही मिनटो बात है। जी थामकर बैठी रहना। श्रभी-श्रभी श्राया में !"

इतना कहकर मुत्तय्यन वहाँ से चल दिया।

श्रिभिरामो । श्ररी श्रभागिन । इस श्राशा में न रहना कि तुम्हारा भैया । मिनट में लीट श्रायगा । श्रय के वह लीटेगा ही नहीं। श्रागे भगवान् ही तुम् रक्तक हैं।

## पुलिस का थाना

मुख़तार पिटलें मुत्तरयन के मुक्के श्रीर लान खाकर गली में गिरे श्रीर ज़रा मँभलकर लडखड़ाते हुए डठे। श्रगोछे से धूल भाड दी श्रीर उसे वाङायदा र ले में डाल लिया। सहमी श्रांखों से चारो तरफ देखकर यह मालूम कर लिया कि श्रास-पास कोई नहीं है। फिर जल्दी-जल्दी वहाँ से चल खड़े हुए।

मुख़तार पिल्लों के जीवन में ऐसी घटनाएँ ग्रक्सर हुन्ना करती थीं। कई वार गरीब किसानों के घरों में उनकी इससे कई गुना ग्रधिक दुर्गति हुई थी। पर वह ऐसी बातों की परवाह नहीं करते थे। इस मामले में वह जल में निलनी-दल के समान निलिस जीवन व्यतीत करते थे।

परन्तु श्राज की घटना को इस तरह श्रासानी से भुलाया नहीं जा सकता था। मुत्तरयन मठ में उन्हीं के मातहत काम करने वाला नौकर था। श्रव उससे काम कैसे लिया जा सकता है ? उससे श्रांखें मिलाना भी कैसे संभव हो सकता है ? वह स्वय चाहे सँभल भी जाते, फिर भी उस छोकरे का मुँह वन्द रहेगा ? श्रगर वह महन्त जी के पास जा दुहाई मचा दे श्रौर वात का वतगढ़ हो जाय, तो क्या किया जाय ?

गली में चलते-चलते मुख़तार पिन्लें श्राज की घटना के हर संभाव्य परिणाम का विशट विवेचन करते गए श्रीर श्रन्त में एक निर्णय पर पहुंचे। फलत वह मठ के कार्यालय की तरफ़ न जाकर पुलिस-थाने की श्रीर गए।

सत्र इन्मपेक्टर सर्वोत्तम शास्त्री वर्टी पहनकर पुलिस-स्टेशन के वाहर निकले, तो मुख़तार पिटलें को धाने की तरफ़ खांते देखा।

"श्राहण शंकु ( शकरन् का विकृत रूप ) पिरुले । पन्टह मिनट पहले ही में ताड़ गया था कि श्राप श्रा रहे होगे। कस्तूरी की महक श्रातो है, तो पता चल जाता है कि उसके पोछे-पोछे मुख़तार पिरुले श्रा रहे होगे। लेकिन यह क्या ? माथे पर इतना वड़ा स्जन कैसा ? श्राख़िर क्या हुआ ?" सब-इन्सपेउटर ने पूछा।

"साहव, एक श्रनहोनी बात हो गई। श्रगर श्राप फीरन कार्रवाई न करे तो कत्वे में कोई मला श्रादमी नहीं रह सकता। हम लोगों को भी मठ वद करके निकल जाना पढ़ेगा," मुख़तार पिल्लै ने कहा। सव इन्सपेक्टर व्यग भाव से बोले, ''ग्रो हो हो । हगर ऐसी बात हो ग, तो इन करवे की खुराकिस्मती होगी। लेकिन में जानना ह कि ऐसी बात नहीं ह



सकती । हाँ, जरदी बताइए, बात क्या है ? में जरदी में हूँ । कलक्टर साहब शेन्दर श्रा रहे हैं, मुक्ते वहाँ जाना है !!?

"यह बात हे ? प्रच्छा हुआ, में पौरन श्रापके पाम श्राया। देखिये, बात । है कि हमने एक छोक्रे को—बदमांग कहीं का !—िक्सी की सिफारिश पर मठ नोंक्र रखा था। मुस्त्य्यन नाम हे उसका। हमें पता चला कि वह मठ का रुप इदपता जा रहा है। श्राज दुपहर को सैंने देखा, केंश-बक्स में पचाम रुपये ।

हिं। निकते । मैंने उसी चक उस छोकरे पूछ-ताछ करनी चाही, लेकिन वह था नहीं । में फ़ीरन में उसके घर गया, तो क्या देखता हू, वह चटमाश श्रपनी चहन को रुपया गिनकर दे रहा है ! रंगे हाथों चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले करने के इरादे से मैंने उसे पकड़ा। क्या चताऊँ में श्रापको ? उस कमदृष्टत ने मुक्त पर हाथ उठा दिया श्रीर दीवार पर मेरा सिर पटक दिया ! श्रगर में ज़रा भी गाफिल रहता तो गटा घोंटकर मेरा करल ही कर देता। जािल्म, ख़ूनी कहाँ का ! श्रापको फौरन उसे गिरफ्तार करना होगा। जब श्रम्भे जो राज में ही ऐसा जुल्म करते हैं ये लोग, तो फिर स्वराज मिलने पर क्या नहीं करेंगे ? . . "

'वह सब पँवाड़ा रहने दीजिए। यह बताइए कि श्रापके प स कोई सबूत या गवाह है ?"

"श्रापने भी खून कही, इन्सपेक्टर साहब! जिससे जैसी गवाही राहा दिलवा हूँ।"

"मतलव यह कि मूठो गवाही तैयार करेंने श्राप। ठीक है न ?"

'शिव िव शिव! क्रिंश गवाही ? हे ईश्वर! में यह फैसी वार्ते सुन रहा हूं ? इन्सपेक्टर साहब! श्रांखा देखने वाले गवाह पेश करता हूँ । तव तो श्रापको कोई एटराज़ नहीं होगा ?''

सब इन्सपेक्टर ने हवलदार को बुलाया श्रीर कहा, "नायहू ! शंकु पिष्टलें का वयान लिख लीजिए। उस लड़के को गिरफ्तार करके हव.लात में बन्द कीजिए। लीटने के बाद में खुद तहक़ीक़ात कर लहुँगा।"

इतना कहकर सर्वोत्तम शास्त्री मोटर-साइविल पर सवार हुए श्रीर इसते बने।

मुत्तरयन मठ की तरफ जा रहा थीं तो उसके मन में एक तरफ होभ की व्याधी चल रही थो श्रीर दूसरी तरफ भविष्य की चिन्ता का श्रम्धेरा छाया हुआ था। मठाधीश से तुरन्त मिलना सभव होगा १ श्रमर सभव हो भी, तो भी मठाधीश उसकी चातो पर विश्वास करेंगे १ इस भौति तरह-तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे।

इतने में उसने सामने पुलिस के दो श्राटमियों को श्राते देखा। उन्हें देखते ही इसका इरादा बदला। मठाधीश के पास जाने के वजाय पुलिस के ही पास क्यो न जाकर शिकायत की जाय ?

इस विचार से वह पुलिस वालों के नज़टीक गया श्रीर कहना शुरू किया, ''मेरा नाम मुत्तय्यन है। र्झ : · · · ·

"मुत्तरयन तुम्हारा ही नाम है क्या ?" एक पुलिस वाले ने बात काटकर प्छा। मुत्तरयन ने हामी भरी। पुलिस वालो ने पता प्छा तो मुत्तरयन ने वह भी बताया।

इस पर पुलिस वाले ने कहा, "श्रव्छा हुश्रा तुम रास्ते ही मे मिल गए। इन्सपेक्टर साहव तुम्हें याद कर रहे हैं। उन्हें एक वात तुमसे पूछनी है।"

मुत्तरयन की सुशी का ठिकाना न रहा। हो सकता है उससे पहले ही किसी ने मुख़तार पिल्लें की करत्न देख लो हो और पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करा दी हो। उसने पुलिस वालों से इस वारे में पृद्धा, लैकिन वे कय कुछ बनाने वाले थे ?

जब वह थाने में पहुँचा तो हवलटार नायहू ने उसकी तरफ एक बार घ्र कर देखा। फिर सामने का कमरा खोलकर मुत्तय्यन से उसके श्रन्टर जाने के लिए कहा। ज्यो ही मुत्तय्यन श्रन्टर गया, त्योहो हवलटार ने कमरे का दरवाज़ा वन्त्र करके वाहर ताला लगा दिया।

सुत्तरयन का दिल धड़क गया। "क्यो साहव १ मुक्ते कमरे के श्रन्टर क्यों वन्द कर रहे हैं ?" उसने धवराहट के साथ पूछा।

''यह वात ? मठ के रुपये हडप गए। श्रव यह पूछ रहे हो कि मुझे वन्त्र क्यों कर रहे हो ? एक तो चोरी की श्रोर ऊपर से उस भलेमानुस पर हाथ भी चला डिए। चोर कहीं के ''' हवजदार क स्वर में कठोरतापूर्ण व्यग्य था।

''हरे राम । यह फँमी जालसाज़ी हैं।'' मुत्तय्यन ने पुकार मचाई। पर हबलदार तब तक वहाँ से चले जा चुके थे।

मुत्तय्यन दरवाजे के सीख़चो को पकड़कर ज़ोर से हिलाता हुया चिटला उठा, ''साहय, सुनिये तो ।''

"सोम्बचे लोहे के हैं, बाबू जी ! ख़ाली हाथों से नहीं ट्रटेंगे," कमरे वे धन्दर से किसी ने कहा।

सुनकर मुत्तय्यन चोंक पढ़ा थ्रार मुडकर देया। कमरे के एक कोने में, फट पुराने चीथड़े पहन, लाल-लाल वालों व टाढ़ी-मूछों के साथ एक कुरवन ( भीलों जैसी एक श्रादिवासी जाति का श्रादमी ) वैठा था।

#### हवालात से फरार

रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे को मग करते हुए पुलिस-स्टेशन की घड़ी ने दस बजाये।

जिस कमरे में मुत्तस्यन वद था, उसमें वत्ती नहीं थी। थाने के बरामदे में एक लालटेन टिमटिमा रही थी।

जब घडी वजने लगी तब मुत्तरयन कमरे के श्रन्दर विचलित मन से इधर-उधर टहल रहा था। घड़ी वज उठी तो वह रुक गया श्रौर गिनने लगा। घड़ी का वजना वद होने पर वह पहले की तरह उद्विप्न भाव से इधर-उधर टहलने लगा।

"दस वजे हैं। पूरे दस। श्रभिरामी श्रधेस्ती होगी। विलकुल श्रवेस्ती। वह लम्पट श्रगर फिर वहाँ जाए तो ?''' अदी विचार बार-वार उसके मन में चक्कर काट रहा था।

इतने में पहरा देने वाला सतरी उधर से श्राया। उसे देखते ही मुत्तय्यन मट दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया श्रीर श्रींसू-भरे स्वर में पुकारा, 'साहव ! साहव !'

सतरी ने उसे घूरकर देखा धौर पूछा, "वया वात है, भैयन ? साहव को क्यों सलाम बोलने लगे ?"

मुत्तय्यन श्रनुनय-भरे स्वर में कहने लगा, 'दिखिये, एक प्रार्थना है श्राप से। श्रगर पूरी करेंगे तो उम्र भर श्रापका श्राभार नहीं भूट्टूँगा। श्रपनी स्नाल के जूते यनवाकर श्रापको पहनाऊँगाः' ।"

"नहीं भाई, नहीं। हम लोगों को जूते सरकार मुफ्त में बनवाकर देती है, इसलिए तुम्हारी खाल के जूतों की ज़रूरत नहीं धोगी। हाँ, बताओ, कैसा श्रहसान चाहते हो मुक्तसे ?"

"मेरी यही प्रार्थना है कि सिर्फ श्राघ घंटे के लिए श्राप मुक्ते रिहा कीजिएगा। में घर जाफर एक बार देख लुँगा श्रीर फीरन लीट श्राऊँगा। श्रापका कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्राप चाहें तो मेरे साध-साथ चले श्रायँ। ' ' '''

संतरी हंस पड़ा। "वाह वाह ! वड़ी श्रव्छी सत्ताह है। घर में ऐसा कीन सा काम है, मड़े ? कोई ज़रूरी चीज़ भूल श्राये हो क्या ?" उसने पूछा।

"भाई साहव ! श्रापकी भी बहने होगी। मेरी बहन घर में श्रकेली है हमारा घर गली के एक कोने में हैं। इसलिए बहुत घत्ररा रही होगी। में उसे क्षिय डोस्त के घर पहुँचाकर फीरन लौट श्राफ गा। ' "

सुत्तरथन की बात पूरी होने से पहले ही संतरी ज़ोर-ज़ोर में हॅसने लगा बीच में जरा रुककर श्रयने साथी को बुलाया श्रीर फिर हॅसता रहा।

उसका साथी जो लालटेन की रोशनों में रोज़नामचा लिख रहा था, उ बीच में छोडकर उठ श्राया।

> ''भैया, यह लडका जरूरी काम से घर जाना चाहता है,'' मतरी ने कहा। ''श्ररे, ऐसी क्या जल्दी है ? श्राखिर काम क्या बताता है ?'' दूसरे ने पूछा ''कहुता है, उसकी बहन घर में श्रकेली है। तुम जाश्रो न भैया, उमक

एकान्त मिटाने ?"

यह सुनकर दूमरा पुलिस वाला भी ठहाका मारकर हँम पडा । डोनें हँसते-हॅसते वहाँ से चले गए।

श्रसीम क्रोध के मारे मुत्तरयन का चेहरा लाल हो उठा। उसके होंठ फड्क लगे। पर क्या करता ? हाथ मलता हुआ खड़ा रहा।

कुरवन थान तक कमरे के एक कोने में बैठा था। श्रव वह उठकर मुत्तर्यन के पास श्राया थार उसे घूरकर देखा। "श्रव क्या कहते हो, बाबू जी ?" उसने पृञ्जा

मुत्तय्यन चुपचाप खडा रहा।

'धगर मेरी वात मानोगे, तो दोनो यहाँ से बच निकल सकते हैं," कुरान व

''श्रच्छा,'' मुत्तस्यन ने कहा।

松松松

थाने की घड़ी एक बार बज उठा । साढ़े दम बज गए थ ।

एक पुलिस वाला थाने के बरामदे में पड़ा सुरोटे लेता हुन्ना मो रहा था। दसरा बैठे-ही-बैठे ऊँघ रहा था।

कियाड की रूक्ल के वजने की-सी श्रावाज़ श्राई, तो वंटा हुया पुलिस वाल चौंककर उठा श्रोर वडबडाया, ''न्या है वह ?'' पर उसके वाट कोड़े श्रावाज़ नहीं श्राई। किर भी पुलिस वाले का मन नहीं माना। वह हवालात के दरवाजे के पान गया। दरवाजे को लोहें की सीर्याचियाँ दो-तीन जगह से हटाई गई थी, पर उन पा पुलिस वाले की उनीदी नजर नहीं पड़ी। दरवाजे की दूसरी तरफ कुरवन राटा था। पुलिस वाले ने उससे पूछा, ''क्यों वे ? क्या थी वह श्रावाज ?''

"क्या पृद्धते हो माहब ?" कहना हुआ कुरवन क्विवाड के पास आया !

ग्रचानक उसके दोनो हाथ सीखचा के वाहर निकले ग्रौर ग्रगले ही चण पुलिस वाले का गला घुटने लगा । पुलिसवाला हजार छटपटाया। पर उस फौलाटी पंजे मे गला छुडा नहीं सका। उसकी ग्रोखें निक्ल ग्राई।

इस बीच में मुत्तरयन ने भी हाथ वाहर चढ़ाये श्रीर एक चावी से कमरे का गला तोल दिया। ताला खुलते ही वह किवाड खोलकर वाहर निक्ल श्राया श्रीर कुरवन के श्रादेशानुमार पुलिस वाले के सुँह में कपड़ा रखकर टवा दिया। श्रपने श्रुँगोछे से पुलिस वाले के हाथ भी वाँध दिए।

पलक मारते मारते कुरवन भी बाहर निक्ल श्राया श्रौर पुलिस वाले के पैर भी बांघ टिए। फिर दोनो बाहर का दरवाज़ा खोलकर भाग निकले।

श्रावाज सुनकर सोने वाला पुलिस-सिपाही भी जाग पढा । दोनों कैंदियो को भागते देखकर वह हइवहाकर उठा श्रीर "डेंजर एस्केप शूट !" चिल्लाला हुश्रा बन्दूक तानकर गोली चलाई । गोली थाने के छप्पर पर लगी श्रीर सारा थाना हिल-मा उठा ।

थाने के बाहर निकलने के बाट मुत्तय्यन ने क़रवन की तरफ़ आँख उठाकर भी नहीं देखा। कोटण्ड से निकले रामवाण की तरह वह सीधे अपने घर की तरफ़ वेतहाशा भागा। रात का समय था, रास्ते सब बन्द हो चले थे। लेकिन गली के क़ुत्ते जाग पड़े और मूँकने लगे। कुछ क़ुत्तों ने मुत्तय्यन का पीछा भी किया, पर मुत्तय्यन को इन सब बातों की सुधि ही कहाँ १ गली-कृचों से होता हुआ वह सरपट नौहता गया और आखिर अपने घर पहुँचा।

घर का किवाइ वन्ट था। श्रन्दर रोशनी नहीं थी। मुत्तच्यन ने धीरे से रखाजे पर उम्नक टी। जवाब नहीं। फिर जोर से खटखटाया। श्रिभरामी का नाम जैकर रुढ़ कंठ से पुकारा। कोई जवाब नहीं।

। इतने में कुछ दूर पर पुलिस वालों के टौड़ते श्राने की श्राहट सुनाई टी। कट मुत्तरयन ने किवाड़ को ध्यान से टेखा। किवाड पर वाहर से ताला लगा था।

हाय, श्रमिरामी ! तुम्हें क्या हुआ ? कहाँ चली गई तुम ?

:

#### अबोध वालिका

मुत्तर्यन को जय पुलिस वाले थाने ले जा रहे थे, तय शेंकमलम नाम बुद्या रुयोगवश उधर से निकली थी श्रीर उसने उसे देख लिया था।

जिस गली में मुत्तय्यन रहता था, उसीमें, मुत्तय्यन के घर से टो-चार श्रागे शेंकमलम मी रहती थी। ग़रीव श्रीरत थी। सबेरे 'इडली' बनाकर वेचती श्रीर उसीसे गुजारा करती थी। उसके एक ही लहका था, जो तेरह-चादह स

का था।

कमी-कमी यह बुढ़िया श्रीभरामी के घर जाकर उससे बातें किया करती थ श्रीभरामी के मधुर स्त्रभाव श्रीर समक्तदारी पर वह मुग्ध थी। श्रवसर उसके मन् यह विचार उठता कि मेरे भी धिभरामी जैसी-कोई लड़की होतो, तो क्या ही श्र होता।

एक श्रलग मकान में श्रभिरामी का श्रकेले रहना शेंकमलम को ठीक न जँचता था श्रांर वह इस बारे मे श्रभिरामी से कई बार बातें कर चुकी थी। ? गली में सिर्फ एक ही तरफ मकान थे। करीब-करीब सभी मठ के थे। मुत्तर्यन वि घर की एक तरफ बगीचा था श्रांर दूसरी तरफ एक इटा-फूटा मकान। बम, उम श्रागे कोई मकान नहीं था, खाली मंदान था।

र्शेकमलम श्रक्तार कहा करती थी, "इस तरह गली के कोने में श्रवेले घा क्यों रहती हो बेटा ! तुम तो श्रमी बच्ची हो । कभी मैंया को बाहर टो-तीन के लिए काम पर जाना पड़ा, तो क्या करोगी ? मेरी बात मानो श्रार मेरे घर शा मेरे साथ रहा करो।"

लेकिन श्रभिरामी इस पर ध्यान ही नहीं देती थी। भय का नाम तक प्रमालम नहीं था। तिस पर भैया मुत्तव्यन के होते हुए उसे भय किस बात के किसकी मजाल थी कि उसका वाल भी वाँका कर सके ?

100 000 000

दो पुलिस वालों के बीच में मुत्तरयन को जाने देखकर शैंकमलम का हिं धडक गया। उसने नेजी में कदम बढ़ाये और सीधे श्रमिरामी के घर जा प्रैत किवाड बन्द था, तो उसने उसे खटखटाया। श्रमिरामी ने मोवा कि शायन संग्रह गया है। श्राँसू पोछती हुई कट उठी। पर भैया की श्रावाज़ नहीं मुनाई दी, तो उसे जरा शक हुश्रा। पूछा, ''कौन है ?''

"मैं हूँ, बेटा ! जरा किवाड खोलो तो।" बुढिया ने कहा।

श्रिभरामी ने खिडकी से काँककर देखा । जब उसे तसल्ली हो गई कि शॅकमलम के साथ श्रीर कोई नहीं, तो उसने दरवाज़ा खोला।

रो-रोकर श्रमिरामी की श्राँखें लाल हो गई थीं । गाल सूज से गये थे। वह ग्लानि की प्रतिमूर्ति सी थी। देखकर शेंकमलम घवरा गई।

पछा, "क्यो बेटा । कैसा श्रनर्थ हो गया ? उधर तुम्हारे भैया को पुलिस-



वाले ने जा रहे हैं श्रीर इधर रो-रोकर तुम्हारी श्रीखें फूट गई हैं। श्राख़िर मुत्तरयन ने क्या पर दिया ? वह तो भला लढ़का था, उसे हो क्या गया ?-? श्रभिरामी के पाँव तलें से धरती निकल-सी गई। उसका सिर चकराने लगा। कुछ नमक में नहीं श्राया। पुलिस वालें ? भैया को लें जा रहे हें ? क्यों ? किसलिए ?

शंकमलम ने धारे-धीरे पूछ-ताछ करके सारी वात माळ्म कर ली। शादित विलख उठी, ''हाय, हाय! उस जालिम की नजर तुम्हारे भी ऊपर पड गई क्या? वह तो राचस है, राचस! यह सब उसीकी करत्त है। कुठ-मूठ कुछ लिख-लिखाकर उसी ने तुम्हारे भैया को गिरफ़्तार करवाया है। हाय री श्रभागिन! तुम्हारे नम्ह माथे पर यह भी बदा था?"

बुदिया यो क्लप रही थी कि इतने में बाहर से एक लड़के की श्रावाज शाई, ''मेरी मीं यहाँ है, क्या ?''

''था बेटा,'' शेकमत्तम ने कहा।

शंकमलम का बेटा अन्दर श्राया। श्राते ही-श्राते उसने कहा, "माँ, माँ! मैया मुत्तय्यन को पुलिस पकड़कर ले गई—लोग कहते हैं। कहते हैं, भेया ने मठ के रुपये का गयन कर दिया। नालिश हो गई। लोग कहते हैं, थाने में पुलिस वाले भैया को खूब मार-पीट रहे हैं। ''"

हतना सुनते ही श्रिभिरामी हाहाकार कर घडाम से नीचे गिर पडी श्रीर फर्म पर सिर पटक पटककर रोने लगी। बुढ़िया ने उसका िसर श्रपनी गोट पर रस लिया श्रीर सान्ध्वना भरे स्वर में कहने लगी, "श्ररी पगली! इस नालायक छोकरे की वक-मक पर विश्वास कर लिया तेने? यह जानता क्या है? वह जमाना गया जब थाने में ति-पीट हुश्रा करती थी। श्रय नो लाट साहब की भी मजाल नहीं कि किसी पर श्राय उठा सके। श्रार किसी ने हाथ उठाया तो श्राय काट देगे, श्राय ! क्या मिमी किक न कर। मेरी बात सुन। यहाँ के पुलिस सब इन्सपेस्टर की पन्नी को में जानती हूं। बढी श्रच्छी हैं विचारी। में तुमे उनके पास ले चलती है। सारी बात उनको बता। कोई बात न छिपाना उनसे। बहु श्रपने पित से कहकर मुस्तरनाक है।"

### अभिरामी की प्रार्थना

ह उम दिन रात के करीब इस बजे सब-इन्सपेक्टर सर्वोत्तम शास्त्री फ्लक्टर के कैंप से लौटे तो फ़न्दर से मर्मस्पर्शी स्वर में किसी लड़को के गाने की मधुर द्रावाज़ खाई। शास्त्री जी ब्राप्चर्य के साथ कुछ देर बाहर ही खहे खहे गाना सुनते रहे छीर किर धीरे से ख्रन्दर खपने कमरे में गये। उसके घ्रगले कमरे के पन्डर, प्जागृह के चित्रों के सामने पचमुख डीप जल रहा था। एक लड़की वहाँ मैंडकर गा रही थी छोर शास्त्री जी को पत्नी तथा बच्चे पास बैठे गाना सुनने में लीन थे।

ें शस्त्री जी ने टो-एक वार गला साफ किया श्रीर बूट से फर्श पर दो-तीन वार श्रावाज़ की। तभी उनके परिवार के लोगों को उनके श्राने का पता लगा। श्रिभरामी के तुन्त गाना बट कर दिया श्रीर उठ खड़ी हो गई। शास्त्री जी की श्रीमती भी जठकर शास्त्री जी के पाम श्राई श्रीर वोलों, 'इस विचारी प्रमाल भी उठकर शास्त्री जी के पाम श्राई श्रीर वोलों, 'इस विचारी प्रमाल के इया है। इस सारे पाप की किसे भुगतना होगा, भगवान ही जाने! "

"पहले कुछ बताश्रोगी भी, कि पाप-पुणय की ही रट लगाश्रोगी ?"

्र 'भें कुछ नहीं यतार्ऊंगी। पहलें वचन दो कि इस लडकी की रचा करोगे। तिमी में सारी यात वतार्जंगी।

'यह भी खूव रही! चित्रसेन गन्धर्व की-सी कहानी मालून होती है! लेकिन में कोन ? श्रीकृष्ण या श्रर्जुन ? किसी ने कल शाम तक किसी का सिर धड़ में श्रसम करने का चचन दिया है क्या ?"

''वारों बनाना तो तुम्हें खूब छाता है। कृष्ण बनो या छाजु न, या फामदेव ही घनो। उससे मेरा कोई मतलब नहीं। इस लड़की के भाई को जेल से छुडा डो, यस, यही में चाहती हूँ।'

"इसमा भाई ? कोन ? यही तो नहीं जिसके वारे में मुख़तार पिहलें ने मठ के रुपये का ग़वन करने की शिकायत की थीं ?"

"धैं वही । उस मुख़तार पिटलें को फासी पर लटका दो, तो भी कोई द्वरा नहीं । तुमने भी उस लुच्चे की चातों पर विश्वास करके उस लटके को गिरफ़्तार सारी वात सुनने के बाट शास्त्री जी ने कहा, ''में पहले ही से जानता

करवा दिया !"

इसके बाद मीनाची ने शास्त्री जी को वह सारी बात बताई, जो हम शॅकमलम श्रोर श्रभिरामी से माॡम कर ली थी।

कि मुख़तार पिल्ले छूँटा हुन्ना बदमारा है। श्रन्छा, श्रव वह नहीं बचेगा। उस श्रन्छा सबक सिखाता हूँ। फ्रा बयान देने के श्रिमयोग में उसे खूब सज़ा दिला हूँ। श्रगर मुत्तय्यन टो-तीन दिन हवालात में रहे, तो भी धुरा नहीं। उस बदमाश खिलाफ़ तभी खूब इलज़ाम लगाया जा सकेगा। तुम इस लड़की को समका वुम कर भेज देना।"

मीनाची बोली, "वाह ! यह बिचारी इतनी देर बाद श्रव कहाँ जायगी केवल एक भाई था, जिसके श्रासरे पर यह रहती थी। बुढ़िया शंकमलम ने सया वश इसे देख लिया श्रोर हमारे पास ले श्रायी। घरना परमात्मा जाने इस श्रभारि की क्या गत बनती ? श्राज सत तो यह यहीं बितायगी।" श्रिभिरामी पूजा गृह में ही खड़े-खड़े मब बार्त सुन रही थी। उमे यह ग

साफ त्मम में था गई कि मुत्तरथन जलदी हवालात से नहीं छूटेगा। माना ध्रम्माल की मानत्वना से उसके मन को जो शान्ति मिली थी वह श्रव कफ्र गई। उसका हृद्य पिन्न हो उठा। व्यथा श्राँपो के ज़रिये फुटकर निकल चाहती थी। उसने श्रपने को सँभालने की बड़ी कोशिश की, लैकिन उसमें र नहीं गया। वह सिसकियाँ भरने लगी।

इतने में किसी के भागे श्राने की श्राहट सुनाई दी । श्रगले ही चगा। पुलिस वाला श्रन्टर श्राया श्रार सब-इन्सपेक्टर को सलाम किया।

पुंचित वाला अन्दर आया आर सब-इन्मपक्टर का सलाम किया।

''क्या गडवड है यह ! इतने धवराये हुए क्यो हो ? थाने को कोट ग्र हो गया क्या ?'' शास्त्रो जी ने स्वभावोचित विनोद क साथ पृद्धा।

''नहीं साहव !''

'तो फिर हुआ क्या ?"

''कुझ नहीं माइव '''

'श्रगर कुछ नहीं, तो इतनी घवराहट क्यों ?"

"नहीं साहब <sup>१</sup>"

''क्या नहीं हैं, बेवकुफ <sup>9</sup>"

'ध्यसहर नहीं है, साहब  $^{9}$  दो केंद्री हवालात से भाग गए, साहब  $^{1}$ ' 'क्या कहा  $^{9}$  क्या, सचम्च  $^{9}$ ''

्रहाँ माहव ! करवन शोकन श्रार वह लदका, जिसे हमने श्रान शाम

#### अभिरामी की प्राथना

गिरम्तार किया था; दोनों भाग गए, साहव ।"

13

इन्सपेक्टर, उनकी पत्नी तथा श्रभिरामी, तीनो यह समाचार सुनकर सन्न े पित को है रह गए। पर तीनों के मन में इस समाचार की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न हुई।

इन्सपेक्टर ने सोचा, "नासमक कहीं का ! ख्वाह-म-ख्वाह सारा मामला वेगाद लिया।" सिपाही से वह बोले, "चलो, भागो यहाँ से ! टल्ल्, कहीं के ! गुम सबका पत्ता काट करके दम ॡँगा। जाश्रो यहाँ से ।"

यह फह्कर शास्त्री जी रिवाल्वर लेने के लिए श्रपने कमरे के श्रन्टर बलैं गये।

मीनादी देखती रह गई। उसकी समम में नहीं श्राया कि इसका क्या किल होगा। इतना वह समम गई कि कोई श्रनहोनी वात हो गई है।

पर भोलो श्रमिरामी तो यह ख़वर सुनकर ख़ुशो के मारे फूली न समाई। उसे सिर्फ यही मोटी बात माल्ट्रम हुई कि उसका भेया जेल से वचकर भाग गया। वह तिचारी क्या जाने कि उसका परिशाम क्या होगा ?

जव इन्सपेक्टर रिवाल्वर लेने के लिए कमरे के अन्दर गये, तो उनकी पत्नी दी उनके माथ-साथ चली गई । तब अभिरामी पूजा-गृह के लामने हाथ जोडकर बड़ी हो गई घाँर ज़ोर से प्रार्थना की, ''हे ईश्वर ! ऐसा करो कि भैया पुलिस के हाय न लगे !''

इन्सपेक्टर फ़ौरन कमरे से विकल श्राये तो श्रभिरामी की प्रार्थना उनके कानों में पढ़ी। उन्होंने दयाद्र दृष्टि से श्रभिरामी को पल-भर के लिए देखा, श्रौर हुरन्त बाहर चले गए।

उनका मन कह रहा था, "हाय री श्रभागिन लड़की !"

## भूख और धुआँ

घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मुत्तरयन पल-भर के लिए शक्त खड़ा रहा। उसे इसकी श्राशा ही नहीं थी। श्रव खड़े-खड़े सोचने की भी फुरसत न थी। हाथ मलने लगा। दाँतो तसे होठ दवाने लगा। उधर पुलिस वालो का शोस्र हर घडी नज़दीक श्राता जा रहा था।

उस समय उसके मन से वाकी सब विचारों को टबाली हुई एक उत्तर इच्छा उठी। यह यही कि पुलिस वालों के हाथ में फिर नहीं फेंसना चादिए। उस हाथ जोड़कर प्रार्थना को कि है ईश्वर ! फिर एक बार श्रपनी श्रोंखों से श्रीभाम को देख हरूँ, तो उसके बाद मुसे किसी बात की परवाह नहीं। पुलिस चाहे मुं पकड़कर गोली में उड़ा दे, तो भी मुसे कोई चिन्ता नहीं। यस, एक बार श्रपण श्रीभरामी को देख हरूँ। तब तक पुलिस के हाथों से मेरी रक्षा करों।

च्या-भर के लिए उसने सोचा, कहीं छिप जाऊँ। उसने चारो तरफ नह दाँडाई। घर के श्रन्टर फॉटने का प्रयत्न करना बेकार था। श्राधी कोशिश में ह पुलिस वाले पकड़ लेगे। श्रगर ऐसा न भी हुशा, घर के श्रन्दर घट छिप सका, म भी उसका पकड़ा जाना निश्चित था। यहाँ कहीं भी छिपना सभव नहीं। फ़िलहार भागना ही श्रच्छा होगा। बाट में जो कुछ होगा, देसा जायगा।

मुत्तस्यन भागने लगा। न उसे रास्ते का स्वयाल था, न दिशा का। िष्ण से उसके पेंर उसे ले चले, उधर ही में वह भागना रहा। गाव में बाहर निक्लते हें एक विशाल मैंदान पढ़ना था। मेंदान पर चाँदनी का धीमा प्रकाश पढ़ रहा था। वस, मैदान पार करने तक खतरा था। उसके श्रागे सडक के दोनो तरफ धने परंथे। वहाँ सुरहित पहुँच सका, तो बचने की उम्मीद हो सकती थी।

जय वह मैदान का श्राधे से ज्यान हिस्सा पार कर चुका था, तब पीढ़े में पुलिस का शोर-गुल सुनाई दिया। उसकी रणतार श्रार तेज हो चली। यह मा श्रा गई ' सडक क एक तरफ पेड़ा जा घनी छाया क कारण श्रन्धेरा था। मुन्ता उसी तरक में भागने लगा। उसे श्रार किसी बात की सुबि ही न रही। भागन चाहिए, भागने रहना चाहिए। यस, यही एक विचार था उसक मन में। श्रार व भागना ही रहा। पुलिस के पीढ़ा करने की श्रावात घीमी हो चली श्रार धीरेप



घटकर एकदम वद ही हो गई। फिर भी वह नहीं रुका। भागता ही रहा।

सात-ग्राठ मील श्रागे चलने पर वह सहक कोछिडम नदी की तटवर्ती सड़क से जा मिली। जब मुत्तय्यन वहाँ पहुँचा, तब रात के करीव दो बज चुके थे। चाँद श्रस्त हो चुका था। चारों तरफ घना श्रम्धेरा छाया हुश्रा था। सड़क की एक तरफ़ राहगीरों के बोक्ता रखने का पत्थर का पुल सा दिखाई पड़ा। मुत्तय्यन थक कर चूर हो चुका था, सो जरा देर विश्राम करने के ख़्याल से उस पर बेंठा। बैंडे-बेंटे इच्छा हुई, ज़रा देर पैर पसारकर लेट लिया जाय। ज्यों ही वह लेटा, नीद ने उसे घेर लिया।

杂华森

TTP

ΠŢ

ï

]]

5.

1)

í

ĩ

F

茶茶茶

非教称

पौ फटी। तरह-तरह के पिछ्यों की मधुर चहचहाहट सुनाई देने लगी। नालों मे खेतों में जो पानी यह रहा था, उसका कल निनाद तानपूरे के सुर की तरह बज रहा था। कुछ दूर पर एक किसान हल कघे पर रखे, जुताऊ यैलों को हॉकता चला था रहा था। उसके कठ से एक विलक्षण प्रकार का गाना निकल रहा था।

"श्रमिरामी । तुम्हारे गले का यह हाल कव से हुत्रा ?" कहते-कहते मुक्तव्यन ने श्राँखें खोलीं। उठकर बैठा श्रोर चारो तरफ दृष्टि दौढाई। श्रचानक उसे पिछले दिन की सब घटनाएँ याद हो श्राई। पुल पर से मृद उत्तर पड़ा श्रोर को छिडम के तट पर उसी हुई काँस को घनी माड़ियों में दौड़कर जा छिपा।

जय किसान पुल के पास पहुँचा, तब दूसरी तरफ से टो पुलिस वाले श्राये। रात-भर जागने श्रीर दोंइ-धूप करने के कारण वे थके-माँदे टिखाई दे रहे थे।

''श्रवे वच्चू। यहाँ किसी श्रादमी को तुमने देखा ?'' एक पुलिस वाले ने पृक्षा।

किसान घवराया हुआ सा उनकी तरफ ताकने लगा, तो दूसरे पुलिस वाले ने प्छा, ''श्ररे ताकते क्या हो ? यहाँ कोई श्रादमी, लड़का या वच्चा-बच्चा देखा सुमते ?''

किसान ने फ़ौरन एक कागज़ की पुढ़िया पीछे की तरफ फेंक दी श्रौर पुकार-कर कहा, "नहीं साहत्र ! मेंने नहीं देखा साहत । कतई नहीं ।"

एक पुलिस घाले ने किसान को पुढ़िया फेंकते देख लिया था। उसने जाकर पुढ़िया रठा ली थौर उसे खोलने लगा। यह देखकर किसान थौर जोर से चिल्लाने सगा, 'नहीं साहव! मेने नहीं फेंकी थो वह पुढ़िया! त्रिलकुल नहीं साहव!"

पुलिस वाले ने पुढ़िया खोली, तो उसके श्रन्दर से एक विच्छू निकला। विच्छू को देखते ही पुलिसवाला बढवड़ाता हुशा उसे फेंक कर किसान पर कपटा । टोनों पुलिस वालों ने किसान के टोनो कान पकड़ लिये श्रीर धमकाने लगे, ''बात क्या है, वे ? सच-सच वोल । वरना 💌 🔭

''वता देता हूँ साहव ! श्रभी वता देता हूँ। हमारा दुरेमामी है न दुरेसामी ! उसने क्या किया, कल में सो रहा था—सो रहा था, तो दुरेसामी ने क्या किया, एक ततेया पकडकर कान में डाल दिया साहव ! मेरे कान में हाँ साहव, सच ! मेंने कहा, तुमने मेरे कान में ततेया डाला, तो में तुम्हारे कान में विच्ल्र पकडकर डाल्ट्रँगी। इसीलिए एक विच्ल्र पकडकर लाया साहव ! वडी मुश्किल से पकड पाया साहव । मिलता कहाँ है बिच्ल्र ? यह एक मिल गया गनीमत सममो। लेकिन न जाने कैसे श्राप लोग इस बात को जान गए ! वड़े श्रचमें की बात है कि मुमें देखते ही श्रापने विच्ल्र के बारे में सवाल कर दिया। बाह ! मेरी उसकी बात श्राप लोग जान कैसे गए ? हाँ ? "

पुलिस वालो की दिव्य दृष्टि पर किसान श्रारचर्य कर हो रहा था कि उन्होंने मत्लाकर उसे धका देकर हुटा दिया श्रीर श्रपनी राह ली।

数字数 数非特 物化剂

मुत्तय्यन ज़रा दूर पर खिपे-छिपे यह सारा नाटक देख रहा था। पुलिस के चले जाने के बाद वह काँस की घनी कादियों से होकर मन ही मन कुछ सोचता हुया चलने लगा। याज दिन-भर सड़क पर पुलिस की टौड़-धूप काफी रहेगी, प्रत प्राड सड़क पर भूलकर भी कटम नहीं रखना चाहिए। उसने सुन रखा था कि यगर फोई काँम के अरमुट के प्रन्दर छिप जाय तो उसका पता लगान। किमी से नहीं हो सकता। इस बान की मत्यता श्रव उसे पूर्ण रूप से विदित हो गई। काँम की काटी में टम फुट की दूरी पर खड़े व्यक्ति को भी देखना सभव नहीं। कोटिल-

े के तट पर तो भीलो तक काँस की घनी माडियाँ फैली हुई थी। जो उसके र द्विप जाय, उसे केंसे ट्रँढा जाय, चाहे कितने भी श्रादमी तालाश में क्यों न

इसका श्रर्थ यह हुश्रा कि कॉम की माड़ी में वह जितन दिन चाहे, छिपकर रह सकता है। पुलिस को घता बता मकता है। पर प्रश्न यह है कि इस तरह छिप-कर उसे करना क्या है ? क्यो छिपे वह ? श्राख़िर गीटडों की-सी यह जिन्नगी कितने दिन तक बसर की जा सकती है ? उसे श्रीभरामी से मिलाना है । यह कमें होगा ? श्राबिर इसका उपाय क्या हो सकता है ?

श्रभिगमी की याद श्राहे, तो मुत्तस्यन यह सोचने लगा कि वर घर पर ताला लगाकर कहाँ चली गई होगी ? श्रचानक उसे बृतिया शेकमलम की याद श्राहे। हा ! जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे तब शेंकमलम सामने से गुज़री थी। उसे दिएकर वह रक गई थी श्रीर कुछ देर श्राश्चर्य के साथ उसकी तरफ़ देख भी रही थी। श्रगर तभी पता होता कि ये कम्बद्धत उसे गिरफ़्तार करके ते जा रहे हैं, तो शेंकमलम को इतना तो कह दिया होता कि ज़रा श्रभिरामी की देख भाल कर लेना पर किसको पता था कि यह नौवत श्रायगी ? फिर भी शेंकमलम विचारी भली श्रौरत है। वह जरूर श्रभिरामी के पास गईं होगी। उसे सारी बात सममाकर श्रपने साथ ते गईं होगी। ठीक । वात यही होगी। वरना श्रभिरामी श्रौर कहाँ जा सकती थी ?

या शायद ' शायद मुख़तार पिल्ले तो दुवारा नहीं था गया ?

यह ख़याल उठते ही मुत्तरयन को ऐसी मर्मान्तक पीढ़ा हुई जैसे हजार विच्छुओं ने एक साथ डक मार ित्या हो। उसने जोर से सिर हिलाकर उस विचार को दिमाग से निकालने की कोशिश की। श्ररे, पिल्लें तो कायर है, डरपोक ! इतनी हिम्मत उसमें नहीं हो सकती। लेकिन, लुच्चा, लफगा कहीं का! श्रय तक उसने मेरा कुछ कम विगाड़ा है १ पुलिस में मूठी शिकायत लिखाकर मुक्ते गिरफ्तार कराया। जल्लाट कहीं का! श्रभी सामने श्राये तो खून पो जाऊँ उस दुरातमा का।

मारे क्रोध के मुत्तव्यन श्रापे से बाहर हो गया और श्रासपास की काँस को तोढ़-मरोड कर फेंकने लगा। काँस की तेज धार से उसकी हथेली कट गईं श्रीर उससे ख़ून टपकने लगा, पर उसे इसकी सुध कहाँ ?

श्रचानक उसके पास 'धत' से एक पत्थर श्रा गिरा ! दूर से "हू !" "हू !" की श्रावाज श्राई | कॉस को हिलते देखकर किसी ने समक लिया होगा कि श्रन्दर गीटड़ दोड़ रहा है श्रोर पत्थर मारा होगा ।

श्रव मुत्तरयन समका कि कॉम की काड़ी के श्रन्टर भी सावधान रहना शावरयक है।

왕 왕 왕

सांयकाल का समय था। सूरज ह्व चुका था। श्रंधेरा धोरे-धीरे छाने लगा था। मुत्तय्यन कॉस के झुरमुट से निकला श्रोंर सड़क पर श्राया। पिछले दिन दोपहर के बाद उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए भूख उसे सता रही थो। तन शिथिल हो गया था। लड़खडाता चला।

सडक की दूसरी तरफ राजन नहर के किनारे पर केले के पेढ़ों का एक यगीचा था । बढ़े-बड़े केले गुच्छों पर से लटफ रहे थे । मुत्तरयन गिरता-पढ़ता वहाँ पहुँचा । केले के एक गुच्छे में फल पके हुए से माल्स्म पढ़े । मुत्तरयन ने उसमें मे एक फल तोड़ा श्रोर उसमें चाव मे डाँत गाडे । पर वह एकदम कच्चा निकला । उसे थूक दिया श्रोर निराश मन श्रागे बढ़ा ।

कुछ दूर पर नारियल के बगीचे के बीच में एक मन्दिर का कलश दीख रहा

था। उसके पास कहीं धुर्झों उठ रहा था। मुत्तरयन ने सोचा, वहाँ कोई गांव होगा। गाँव के घरों में इस समय खाना तैयार हो रहा होगा। यह विचार उठते ही मुत्तरपन के मुँह में पानी भर श्राया। पेट में चूहे टौइने लगे। मुत्तरयन के पेर उसे बराम उस गाँव की तरफ़ ले चले।

#### चोर ! चोर !

तिरुपरनकोविल की हवालाव से दो केंद्री वचकर भाग गए, यह ख़बर मुंह-मुंह से काफ़ी दूर तक फैल गई थी। यह श्रफ्रवाह फैली थी कि टोनो भगोड़े मुद्दत के चोर हैं। ख़ून-ख़राबी से नहीं हिचकते। क़ातिल हैं, कातिल । तरह-तरह की कहानियाँ फैलीं कि फलाँ गाँव में उन्होंने फ़लाँ जुल्म किया। फ़लाने का क़त्ल किया था, फलाने को छूटा था, इत्यादि। चार जने कहीं एक साथ बेंद्र जाते तो यही गप्पें होतीं। कुछ लोग मौका पाकर वे सब किस्से-कहानियाँ सुनाने लग जाते, जो उन्होंने इधर-उधर से सुन रखी थीं।

पनगुढी का गाँव । सुट्यया सुटिलियार का घर । सुटिलियार दालान से बैंटे सन्ध्यानुष्ठान कर रहे थे । सुटिलियार की पत्नी भोजन परोसने के लिए पत्ते विद्या रही थी । सुदिलियार की वृदी माँ श्राँगन के एक कोने में लैटी हुई थी । कमरे की ताक पर मिटी के तेल की एक द्योटी सी बत्ती जल रही थी । सुदिलियार का लड़का उसकी धीमी रोशनी में बैटा श्रलाप के साथ सबक याद कर रहा था ।

"इसलिए, लडको ! मुद्दत का चोर कभी-न-कभी पकडा ज़रूर जाता है।" इस उपदेश के साथ लडके ने सबक ख़त्म किया।

ठीक इसी समय वाहर कुत्ता भू कने लगा।

मुद्दितयार ने श्रपनी पत्नी से पूछा, ''नयों जी १ पीछे के किवाड का क्रचडा लगा दिया न १ गाँव-गाँव मे चोरो का डर छाया हुआ है। सुना है, तिरुपरनकोविस की जेल से टो फैटी बचकर भाग निकले हैं।"

"चोर श्रावे तो श्राने दो । यहाँ घरा क्या है, जिसे ले जायगा ? ले-देकर एक फंगन का जोड़ा था, लगान श्रदा करने के लिए उसे भी तुमने बेच डाला। चोर से हमें क्या डर ?" पत्नी ने भुँ मलाकर कहा।

इतने मे वाहर टरवाज़ा खटखटाने की श्रावाज़ श्राई। सब चौंक पदे। किर खटखटाहट हुई।

"कोंन है ?" मुटलियार ने चिटलाफर पूछा ।

"में हूं जी ! जरा दरवाज़ा खोलिए।"

"मैं हूँ का क्या सतलव १ कौन हो तुम १"

"में हूँ का मतलब ? बस, में हूँ । खोलिए तो दरवाज़ा !"
"कान है इस तरह अकडकर बोलने वाला ?" कहते कहते मुदलियार उठे।
श्रांगन में लैटी हुई उनकी मीं यह सुनकर हकवका उठी श्रार मुदलियार
का रास्ता रोक लिया। "न जाना बैटा ! मेरी बात मानो। न जाना तुम !"

मुटलियार ने मां को एक तरफ़ हटा टिया थार फुरती के साथ बाहर चले। बुढिया भट कमरे में गई थार वहाँ से बची को लेकर बेटे के पीछे-पीछे चली।



मुद्दिलयार ने द्रवाज़ा स्रोलते ही पूछा, ''कौन है वह ?"

''बड़ी भूख सगी है, चौधरी जी! कुछ खाने को दे सकते हैं ?'' मुत्तय्यन ने दीन स्वर में याचना की।

उसकी यात प्री भी नहीं हो पाईं थीं कि वुढ़िया ने ''श्ररे वाप रें! चोर श्राया!'' चित्ताती हुई बत्ती नीचे गिरा टी । वत्ती उम गई। श्रॅंधेरा छा गया।

पडोस के घर से, सामने के घर से श्रीर श्राम-पास के घरों से शोर मचा, "चोर ।" "चोर !" यह शोर घर-घर फेल गया श्रीर गाव के श्राम्पिरी घर तक पहुँचा। "चोर !" चित्लात हुए कुछ लोगों ने बिगाड वन्द करं कुण्डे लगा दिए।

कुछ श्रीर वीर पुरुष दौड़कर बाहर निकल श्राए । लाठी, मूसल, हँसिया, कुट़ाल, कुल्हाड़ी—जिसके हाथ जो लगा, उठाकर ले श्राया ।

वशी बुभते ही मुदिलियार का साहस भी बुभ गया। वह भट घर में घुस गये थ्रौर किवाड वट करके कुगडा लगा दिया। शग्-भर के लिए मुश्यम हक्का-बका सा खडा रहा। बाद में देखा, चारों तरफ से लोग शोर मचाते हुए भागे थ्रा रहे हैं। समभ गया कि वहाँ खड़े रहने में खतरा है।

''वह भाग रहा है। वह । छोडो मत । पकडो, पकडो ।''—लोग तरह-तरह से चिल्ला उठे। गली के सब कुत्ते एक साथ भूँ कने लगे।

कुछ दूर भागते रहने के वाद मत्तय्यन ने देखा, चारों तरफ से लोग उसीकी तरफ भागे था रहे हैं। उसे साफ ' प्रतीत हुआ कि श्रव भ ना वैकार है। मन्दिर के सामने एक दिये का खभा था। मुत्तरयन ने उसके पास खड़ा होकर लोगो को यह समभाना चाहा कि में चोर नहीं हूँ। लैकिन रोशनो के पास पहुँचने पर क्या देखता है कि एक श्रादमी हाथ से छुरा लिये उसकी तरफ भागा था रहा हैं। धगले हो चए धागन्तुक ने हुरा भोंकने के लिए हाथ वठा दिया । मुत्तस्यन ने मट श्रंपने को वचा लिया भीर कपटकर उसके हाथ से छुरा छोन लिया । इस



छीना-मपटी में श्राने वाले के कन्धे पर छुरा लग गया श्रीर खून वह निक्ता। वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा।

मुत्तरयन के हाथ में श्रव हुरा था । वह खून से लयपथ था। मुत्तरयन के हाथ पर श्रीर कमीज़ पर खून था। लप की रोशनी में मुत्तरयन ने यह देखा। यस, पत्त ही भर में उसके घेहरे का भाव भयानक हो उठा । श्रीखे श्रपने ताप तरेरकर ताकने खगीं। वह दांत पीसने लगा। खून का नशा शायद इसी को कहते हैं।

इतने में यहुत से लोगों ने लाठी वगेरह लिये उसे चारो तरफ से घेर लिया।
मुत्तरयन छुरा तानकर गरज उठा, ''श्राश्रो सब । एक-एक की प्राप्त लेता है'।
यह कहकर वह टॉन पीसने लगा।

लोगो ने उसका वह भयानक घेहरा देखा। खून से लथपथ हुग देखा। ज़र्मान पर पड़े घायल आदमी को देखा। यह सन देखकर एक आप्मी घवरा गया आर ''हाय! हाय!' चिल्लाता हुआ भाग निकला। बस, भीति का रोग घडी भर में सब पर छा गया। सभी के सब तितर-जितर होकर वेतहाशा भागने लगे। मुत्तरयन भयानक रूप से चिल्लाता हुआ उनका पीछा करने लगा।

#### नदी किनारे

पाँच मिनट के प्रन्दर उस सारी गली में एक भी घाटमी नहीं रहा। घायल यादमी तक उठकर भाग गया। सिर्फ कुछ घावारा कुत्ते जहाँ-तहाँ खड़े भूँक रहें थे।

मुत्तव्यन घडल्ले से चलकर गाँव से बाहर निक्ला । जिस काम के लिए वह श्राया था, वह तो पुरा नहीं हुशा। उसे खाना नहीं मिला। उसकी भूख नहीं मिटी। फिर भी उसके शरीर की सारी थकान उस समय न जाने वहाँ चली गईं थो। एक श्रवर्णनीय उत्साह उसके मन में उमड़ रहा था। उसके श्रा-श्रंग में एक नई उमंग का सचार हो रहा था। थोड़े में, वह विजयोनमाट में मूम रहा था।

ससार में कायर ही श्रधिक होते हैं। जान पर खेल जाने वाला एक व्यक्ति जान के प्यारे संक्हों श्राटमियों का श्रवेले मुकायला कर सकता है। इस सत्य का प्रत्यच दर्शन उसे श्राज श्रमुश्रव में मिला। स्वभावत. ही साहसिक कार्य उसे पसंद थे। सो इस श्रमुश्रव ने उसमें श्रसीम उत्साह श्रीर श्रात्म विश्वास भर दिया।

तारों के मिलमिल प्रकाश से मुत्तय्यन श्रम्धाधुन्ध चला जा रहा था। चलते-चलते श्राग्निर वह एफ ज्वार के कटे हुए खेत में जा पहुंचा। वहाँ एक मचान था। उस में कोई नहीं था। मुत्तय्यन उसपर चढ़कर वहीं लेट गया। काफ़ी देर तक उसे नींट नहीं श्राष्टें। करवरें बदलता रहा। उसके मन मे एक के बाद दूसरे कई विचार खहरों की तरह उठ रहे थे। यह फहने की श्रावश्यकता भी है कि कल्याणी श्रीर श्रीभगमी के ही विचार उनमें सबसे श्रिधक थे ?

存状线

174546

移移移

मुत्तस्यन के सामने एक लंबा-चौदा केले का पत्ता बिछा हुन्ना है । श्रीकृष्ण के राज-भवन में सुदामा के न्नागे जैसे तरह-तरह के खाद्य-पदार्थ परोसे हुए थे, ठीक उसी तरह मुत्तस्यन के भी श्रागे विविध प्रकार की खाने की चीज़ें परोसी हुई हैं। भात, सिक्ज्यां, मिठाइयां, पक्यान वा रह के देर लगे हुए हैं। मुत्तस्यन उन सब पर हट पदा है न्नीर मुटी भर-भरकर मुँह में ढालता जा रहा है। रसोइया एक हटा- कहा नाटा श्राटमी है। यह थाली में भर-भरकर खाना ला रहा है न्नीर परोस रहा, है। यह डालता ही जाता है कि मुत्तस्यन 'श्रीर ढालो !'' 'श्रीर उालो !' कहता ज

रहा है। श्राविर रसोइया मल्ला उठता है श्रोर एपय तुम्हारे सिर पर ही डाल गा," कहकर थाली मुत्तस्थन के सिर पर दे सारता है।



मुत्तरयन ने सोचा। तुरन्त उसे रात की सत्र घटनाएँ याद श्रायी। पास में रान में रॅंगा हुआ दुरा पड़ा था, जो इस वात का प्रमाण दे रहा था कि यन सत्र सपना नरीं सच है।

भृख उमे परेणान क्यि दे रही थी । मचान पर बैठे-बैठे उसने चारो तरण नज़र दौडाई । कुछ दृर पर कोल्लिटम नदी टिखायी दा। उसक प्रवाट क पास वर्ष खुकड़ा खड़ा था। छुकड़े से एक स्त्री श्रीर पुरुष उतरे। उन्होंने गाटी के श्रन्टर से एक पोटली निकाली। मुत्तय्यन समम गया कि पोटली में सबल ही होगा। उसकी भूख सीगुना वद गई।

मिनट भर मुत्तय्यन सोचता रहा। मचान पर एक कम्बल का चीयड़ा पड़ा हुआ था। संयोगवरा मुत्तथ्यन को निगाह उस पर पड़ी। उसने फिल्मों में डगलस फेरबेंक्स-जैसे चोर-वेशधारो अभिनेताओं को देखा था। उनका चित्र अब उसके मामने आया। फीरन कुछ निरचय करके उसने चाकू से कबल का एक दुकड़ा काट खिया। आँखों के लिए दो छेट उसमें बना लिए और उसे मुँह पर बाँध लिया। इसके बाट छकड़े की तरफ़ तेज़ी से गया।

स्त्री-पुरुष दोनों ने श्वाराम से टानुन की श्रौर फिर नदी-किनारे, बालू पर मैठकर संबल की पोटली खोली। पिछली रात को तैयार किये गए ''इमली, मात'' की मोहक सुवास चारों तरफ फैलने लगी। मात पर जो पत्ते थे उनको पितदेव ने उठाकृर नदी के जल में घो दिया श्रौर बालू पर उन्हें विछाया। फिर परनी से कहने सारे, 'देखों। रोज तुम्हीं मुक्ते खाना परोसा करती हो। श्राज में परोस् गा। ठीक है नं ।'

्रि 'जब तुम्हीं इतने उटार हो गए, तो न जाने श्राज क्या होने वाला है। न मार्द्धमें श्रोंधी श्रायमो या प्रलय ही मचेगी। कौन जाने हाथ का कौर सुँह तक पहुँच हो न पाये किंपरनी ने कहा।

इसी समय एक रक्त-शोषक गरज सुनाई दो. "ह हा हा !" दोनों चौंकं पृदे हैं । पास को काँस की काँदियों में से एक नकावपोश व्यक्ति बाता दिखाई दिया । दसके हाथ में दुरा था ।

यह देखकर पति-पत्नी के प्राण सूख गए। हीनी घवराकर उठे श्रीर छक्दें कि श्रीर सरपट भागे। वह न्यक्ति दाँत पीसता हुआ श्रीर वीच-बीच में हटय-मेरी शोर मचाता हुआ, कुछ दूर तक उनके पोछे भागा। बाट में वह सौटा, नटी-किनार जाकर संबत्त के श्रागे बैठ गया श्रीर वह चाव से उसे ले-लेकर खाने लगा। किरोप श्राधी पोटली चट कर जाने के बाद उसने नटी में हाथ घो लिए श्रीर पोटली हाय में लेकर कॉस की मन्दी में कहीं घुस गया।

प्रकृषे के पास श्रवाक् से खरे दोनों जने यह सम दश्य देख रहे थे। जब -यह समित काकों में चुसकर श्रोक्तल हो गया, हो दोनों गाड़ी सेकर घटा से

#### अभिरामी की यात्रा

मुत्तय्यन छोर कुरवन के बच निकलने की ख़बर पाने ही सब इन्प्रपेप्टर सर्वोत्तम शास्त्रो घर से निक्ले थे न ? उसके बाद पाँच-छ दिन तक बह घर नहीं लौटे। श्राख़िर एक दिन शाम को वह घर पहुँचे। चोरो को तलाश में लगालार दौड़ धूप करने के कारण वह बहुत ही थके हुए थे। माथे पर कुरियाँ पढ़ गई थीं। चेहरा देखा नहीं जाता था।

श्राते ही यह कमरे में पड़ी श्रारामकुर्सी पर बैठ गए श्रीर लबी साँम ली। मीनाची जानती थी कि ख़ाली हाथ सामने जाने पर यह चिहेंगे। इस लए पह गिलाम भर ठडा पानी लेकर उनके पास पहुँची। शास्त्री जी पानी पी मुक्ते तो श्रीनाची बोली, "तुमने भी गज़ब कर दिया। बड़ो देर लगा दी लौटने में। मुक्ते तो बड़ी चिन्ता हो गई थी। उम बेचारी के तो श्रांसू रोके नहीं ककते ।"

"रो रहो है न ? राूप रोने दो ! " "शास्त्री जी बात काटकर बोलै। श्रचानक उन्हें शायद कुछ याद श्रा गया। पूछा, "वह लउकी श्रभी तक यहीं है क्या ?"

"हाँ यही है। श्रांर जायगी कराँ ? उसका तो श्रीर कोई स्नासरा ही नहीं।"
"वाह वाह ! उसके लिए हम त्रया ५ रें ? कहा है वह ? बुलाश्रो तो उसे !"
श्रिभरामी किवाड के पास खटी उनकी बात्वीत सुन रही थी।—वह जातने
की उत्सुकता से कि भेषा के बारे में शास्त्री जी क्या ग़बर लाये हैं। शास्त्री जी की
श्राम्बरी बात सुनकर वह श्रीसें पोछती हुई बाहर श्रांडे।

शास्त्री जी ने उसे देग्या तो विवाद-युक्त व्यग के साथ बोले, 'हां, रावरी विवाद-युक्त व्यग के साथ बोले, 'हां, रावरी विवाद-पुक्त व्यग के साथ बोले, 'हां, रावरी विवाद-पुक्त व्यग के साथ बोले, 'हां, रावरी विवाद-पुक्त विवाद-पुक्त के साथ विवाद-पुक्त

यह कहकर शास्त्री जी धोड़ी देर श्रमिरामी की श्रोर देपने रहे श्री कि । माथा पीटने हुए बोले, ''हाय री पराली !''

श्रभिरामी कुछ समक नहीं सकी। उसे इतना मालम हुश्रा हि मत्रार्थ पक्दा नहीं गया। लेकिन शास्त्री जी की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था ि की श्रनहोनी बात हो गई है।

'उसे क्यों धमकाते हो ? बेचारी निरी बच्ची है, क्या जाने यह सब बात ?'' मीनाची ने कहा।

ाहीं हों। वही भोली है। कुछ नहीं जानती। उसका माई भी कुछ नहीं जानता। श्ररी लहकी। श्रव श्रपने मैया को भूल जा। हालत श्रव कावू से वाहर हो गई है। श्रार वह हवालात से वचकर न भागता, तो श्रगले ही दिन में उसे रिहा कर देता। श्रगर वह फ़ौरन पकड़ा गया होता, तो भी सज़ा बहुत कम होती। श्रव तो उसके ख़िलाफ छूट श्रीर हकती के पाँच केस दर्ज हो चुके हैं। उस पुराने मुजरिम कुरवन को श्रीर उसके साथियों को तरे भाई ने श्रपने साथ मिला लिया है। हस्या को छोड़कर दयह विधान में बताये गए श्रीर सब श्रपराध वह कर चुका है। किसी-म-किसी दिन वह पकड़ा ज़रूर जायगा। तब कम से-कम काले पानी की सज़ा होगी उसे। """ वस, यह समक ले कि श्रव तरे कोई भाई नहीं है।"

्र्रे सर्वोत्तम शास्त्री ने एक ही साँस में यह सत्र वात कह डाली, तो श्रिभरामी ्रेक्टर-फ्रूटकर रोने लगी। मोनाची उसे प्यार के साथ श्रन्दर ते गई श्रीर सान्त्वना भरे स्वर में बोली, 'रोश्रो न, बेटा! वह गुस्से में बढ़बड़ा रहे हैं। तुम पर ऐसी कोई देविपदा नहीं श्रायगी।"

मीनाची जब फिर कमरे में आई, तो शास्त्री जी बोले, ''इस लड़की को आधिर क्या करें ? कितने दिन तक हम इसे अपने घर में रख सकते हैं ? यह तो ठीक नहीं है। इसके सगे-सम्बन्धी कोई नहीं हैं, क्या ?"

ैं 'फ्रोईं नहीं है। यही तो फठिनाई है! वड़ी दुविधा है। ''' मेरी एक सुलाह है। बताऊँ ?"

हैं । पहीं हीं। प्रश्रुशी से बताश्रो । शास्त्रों में भी उत्तम पत्नी की यही व्याख्या की गई है कि वह मंत्रणा देने में मत्री के समान होती है ।"

्रियालय चला रही हैं न ? यार-यार लिख रही हैं कि हम भी उनकी मदद करें। तो वियालय चला रही हैं न ? यार-यार लिख रही हैं कि हम भी उनकी मदद करें। तो वियो न हस लक्की को वहीं भेजा जाय ? यह भी तो मदद है !"

बाह-बाह है। होक स्मा तुम्हें ! श्राज हो लिख हो उन्हें ।" • इस्कर मीनाहों दिखा ! दुनिया में ननदें भी कभी-कभी काम श्रातों है ।" कहकर मीनाहों सिने सुनी ।

इस निरंचय की शास्त्री-दम्पित ने शीव ही कार्योन्वित किया। सीनाची ने पपनी बिटों में अभिरामी की समकारी थीर गुणी की ऐसी प्रशंसा की थी कि सरस्पती-विद्यालय की अध्यक्ता शारदामणि यहन ने उसे नम्बल भिजनाने के जिला लिख दिया। यह निश्चय हुआ कि मीनाची खुट ही श्रिभरामी को मद्राम ले जात सरस्वती विद्यालय में भर्ची करा श्राये।

इसके अनुसार मीनाजी शम्माल श्रोर श्रिभरामी एक दिन रामेश्वरम् एउसप्रेम ये महास के लिए रवाना हुइ। जब रेल चलने लगी तो श्रिभगमी की पाएँ दाउना श्राहं। इस विचार से उसे मर्मान्तक पीड़ा हुई कि भैया को मुसीवन में छोड़का में दूर देश जा रही हूँ। जब उसने सोचा कि मुत्तय्यन की इस सारी विपदा की जा में ही हूँ, तो उसकी पीड़ा सौ गुनी बढ़ गई। श्राह ! श्रगर इस समय मुत्तरान भी साथ होता, तो यात्रा का कैसा मज़ा श्राता!

जब वह यह विचार कर रही थी, तब श्रचानक मुत्तय्यन का नाम उसके कानों में पड़ा। वह ध्यान से सुनने लगी।

to to

''श्रस्त्रवार में मुत्तस्यन के बारे में कोई खबर है ?'' उसी डिन्ने में बेठे एक

मन्जन ने दूसरे से पृद्धा।

"अस्त्रवार को क्या श्रीर कोई काम नहीं है कि दुनिया भर के चोरो-उाउगों की स्वयर द्यापें ?" एक श्रीर ने कहा।

''श्रजी, यह कोई ऐसा बसा चोर नहीं हैं। क्ला की बात तो श्रापने सुनी ही होगी हैं। ''नहीं तो। श्रार कहीं उक्ता पड़ा क्या है''

"नहीं जी, फोर्ड मामूली टाफा नहीं। फहते हैं शाहरमठम् गाँउ में दो दिन पहले एक गा हुउँ थी। ट्रांडा-हुल हन समेत वाराती अपने गांव लोट रहे थे। राखे में सूरज हुवा ही था कि श्रचानक मुत्तरयन और उसके साथियों ने उन्हें आकर घेर लिया। पभी मई उर के मारे भाग पाने हुए। लेकिन नई प्याही लड़की यही हिम्मत क माण् श्रामे बदसर मुन्तयन क सामने पाडी हा गाँउ और बोली, 'भया, मुके अपनी छोटी बहन समक्त लेना। अभी परमों मेरी शादी हुई है। हमलिए हमें कुछ न फरो भया। 'लाग पहते है, लटकी की यह बात सुनत्तर कि 'मुके अपनी बहन मान लेना।' मुत्तरयन श्रचानक बच्चे की तरह रो पडा। यही नहीं, उसने बारातियों को कुछ नहीं करा श्रीर श्रपने पाडिमियों को लेकर पल-भर में नदारद हो गया। किसी आश्चर्य की बात है। निश्रा

'दह भी मुनने में श्राता है हि मुत्तस्यन की एक बदन थी। तिस पर वह जान देना था।''

श्रभिरामी सब गणे सुन रही थी। उसकी श्राँत भर श्राउ । बह बही कटिनाई से श्राँसू रोक पाई ।

'भेया, भेया ' इस जीवन से फिर नुस्टे देख भी पाउँगी १ गडसरे हा यम यही श्रश्रमय पुतार मची हुई थी।

### विवाह-मगडप में चोर

"फैंप, कोरिलंडम की घाटी।

"महाराज राजश्री महामिहम पुत्तन्या पिल्लै, बुधवार, २० जुलाई की रात 5 ११ वजे श्रापके घर पधारेंगे। उनका समुचित स्वागत-मत्कार करने के लिए तैयार हैं। यदि श्रापकी तरफ से ज़रा भी वेपरवाही होने की ख़बर मिली, तो श्रापको कठोर दण्ड दिया जायगा।"

इस तरह के पत्र उस तहसील के पचास-साठ रईसों को एक ही दिन मिले। जेन-जिनको यह पत्र मिला, उनके प्राण सूख गए। 'ज़यानी डाऊ' के जरिये तहसील भर में श्रीर श्रास-पान के इलाकों से यह ज़बर फैल गई। लोगों में ऐसी घयराहट हा गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

वहै-त्रहे श्रमीर घरानो के लोग किवाहो पर टोहरे कुग्छे लगाने लगे। फौलाट की तिजोरियो पर एक की जगह दो ताले लगाये गए। बहुत से लोग सिरहाने पर लबी-चोंड़ी लाठी रसकर सोने लगे। बहुत ही बढ़े लोगो ने बन्दक के लाइसंस के लिए श्रिज़ियाँ मेजीं। श्रोर कुछ रहेसों ने बढ़े-बड़े पहलवानों को तनग्वाह देकर श्रपने घरों में रस लिया। कुछ श्रीर ज़र्मीटार खुट ही लाठी श्रादि चलाना सीर्षने लगे।

रात को गलों से कहीं एक कुत्ता भूँका, तो वस, सभी गाँव वालों की नींट रात-भर के लिए हराम।

स्रज ह्वने के बाद सड़कों पर चलना करीब-करीब बन्द ही हो गया। कभी वित्रण होकर रात को सक्तर करना पंड़िन्तों भी लोग वर्तिस-पचीर्म का दल बॉधकर, हायों में मशाल लेकर ही चलते थे। एक चार हैसे वर्रहर् प्रामन-सोमने चलने वाले दो दला ने एक दूसरे को डाक्-इल समक लिया और एक दूसरे की हुड़ी-पसली चूर कर बी!

मुत्तन्यन भी श्रविश्वसनीय साहस के काम करना ही गया । कमी वह विट्ठी में निर्धारित तारीख़ पर ही डाका टालने जाता। फिर कभी श्रागे-पीछे जाता।

बहाँ कहीं भी जाता, या तो श्रक्षेत जाता, या एक ही दो साथियों के साथ जाता। पर रईस तोग यह समक लेते कि घोटी दूर पर उसके गिरोह के लोग तैयार खदे होंगे श्रार इस दर के मारे मुक्तस्यन को मुँह माँगी चीज देकर पिट छुदाते। छभी-कभी मर्द लोग भुजाये ठोककर लडने निकलते भी तो स्त्रियां उनके पाँग क कर गिडगिड़ातीं कि चोरो को कुछ न कुछ टे-टिला कर सुटकारा पा ले।

मुत्तय्यन के बारे से वे सिर पेर की श्रफवाहे फैलने लगीं। ज्यों-ज्यो श्रफार फैलती जाती थी, त्यों-त्यों लोगों की भीति भी बढ़ती जाती थी। श्रौर लोगों के जितनी भीति बढ़ती जाती थी, मुत्तयम का भी दुसाहस उतना हो उउन जाता था।

गोविन्दनल्लूर में उसने जो काम किया, यह उसके दुसाहस की मार्व चरम सीमा थी।

grafege thaties stratus

गोविन्द्रनिरुद्धर के एक बहे रईस के यहाँ विवाह था। सारी गली को एक करके मदप बनाया गया था। मदप में एक प्रसिद्ध गायक का गाना हो रहा था। शाम के श्राठ बने थे। गेम के प्रकाश में शास चौधियाई जा रही थी। पुरुषों की श्रेग्ठियां श्रोंग स्त्रियों के कर्णाभूत्रण उस प्रकाश में जगमगा रहे थे। चन्दन, गुला श्रीर श्रार बत्तियों की सुगन्ध मन को मोहित निये दे रही थी।

पुरु तरफ ग्रूप सजे हुए सोफोपर दूलता-दुलहन बठे थे। उस सारे पडात म क्वल बही जो ऐसे थे जिनके मुँह नहीं चल रहे थे। बाकी सब लोग या तो पार तस्बाकृ ग्या रहे थे, या कुद-न-पुष्ट गप-शप कर रहे थे।

गायक महोदय श्रपनी संगोत-प्रवीशाता का श्राहुत प्रदर्शन कर रहे थे। सार त्यागराज के एक सुन्तर कीर्तन की धिलाया उटाने के बाय उन्होंने एक तमिल गाउ गाना शुरू किया, जिसक शुरू के बोल थे— 'सुन्तु कुमरव्यने !''

यह गाना शुरू हुया नहीं कि उस विशाल सभा में पुरदम सन्नाटा हाण नहीं। यदि वहीँ एक सुद्रै गिरती, तो उसकी भी श्रावात सुनाई पद्मी होती।

पर श्रगले हो जग सभी लोग एक साथ फुसफुसाने लगे, मानो श्रपने निता मौन पर लिटिजत हो गए हो । यत्रिप लोग धीमे हो स्पर मे बातचीत कर रेते। फिर भी उननी विशाल सरवा में लोगों की कानाफूमी भी सागर गरीन सी जन है। थी, जिसमे बैचारे गर्वेये का स्वर कही दय गया।

वहाँ दे सभी लोगों की बातचीत का विषय अबल एक था। श्रीर वर ग सुत्तस्यन !

यद्यित सभी लोग मुनरयन की ही द्यात कर रहे थे, तो भी तो व्यक्ति की बातों पर खास तोर से व्यान देना हमारे लिए यावण्यत हो गया है। यह है ही हमारे पुराने परिचित है। इनमें से एत है पुलस के धर्मर मिश्वा के द तुमरे है तिरपरनकोविल मट के मुख्यार शकू पिन्ते। "वह छोकरा हमारे ही गाँव का है, भाई साहव । वचपन से ही वहा यटमाग था वह । में ग्रक्सर कहा करता था कि यह छोकरा वहा होने पर डाक् यनेगा," धर्मकर्त्ती पिल्ले बोले ।

'में कहता हूं यह सब इन पुलिस वालो की नालायकी का फल है। मैने इस लफंगे की खूत्र ख़बर ली थी थ्रोर फिर इसे पुलिस के इवाले किया था। पुलिस का निकम्मा-पन देखिये कि उसे हवालात से बच निकलने दिया '''शकु पिटलें ने गप्पें हींकीं।

'हाँ, हाँ। मैंने सुना, पुलिस में भी कुछ लोग इसके साथी वने हुए हैं। इसीलिए उसे पकड़ा नहीं जा रहा है,'' धर्म कर्त्ता पिल्लै ने कहा।

'हो सकता है, क्यों नहीं ? श्राजकल सज्जनता का ज़माना थोड़े ही है ? चोरो-डाक्यों ही की चाँडी है। मेरी तो जान से जब तक तिरुपरनकोविल के सव इन्सपैक्टर का तवादला नहीं होगा, तब तक इस चोर को पक्डना सभव नहीं। श्रगर श्राज मुक्ते पुलिस का प्रधान बनाया जाय तो यक्षीन मानिये, घड़ी भर में उसे पकदकर श्रन्दर नहीं किया, तो फिर क्ट्ना। इस मिनट यह फहाँ है, यह में जानता 異し .. ..

मुखतार पिल्ते यों वे-पर की उड़ा ही रहे थे कि धनानक सभा में फिर एक यार सन्नाटा छा गया।



गर्षये ने गाना यद कर दिया। साजिन्हों ने वाजे मंच पर रख दिए। सभी लोग मुख़तार पिल्लें की तरफ़ एकटक देखने लगे। लोगों के सुँह पर हवाइयाँ टुड़ रही थीं। भौंदों में भीति छाई हुई थी।

गह सब देखकर मुखतार पिरुलै का भी दिल धनकने खगा। सब स्रोग

उनके सिर के ऊपर देख रहे थे, इसिलए उन्होंने भी सिर उठाकर देखा।

त्रसः, देखते ही उनका सारा गरीर पयीना-पयीना हो गया । कलेजा म्रॅंह को त्राने लगा।



उनक् पीछे एक न्यक्ति खटा था। उसकी श्राप्यो पर नकाव या श्रीर दाय हाथ में क्टारी।

• शरे याप रे 100 पितले चीत्कार पर उटे श्रीर तुरस्त उटार आगर्त लाए ।

श्चराले ही एए मटप-भर के सब लोग उट यहे दुए श्रीर तिर वितर होणर चारों भोर भागने लगे। गेस लाइट गिरकर हट गए। बच्चे गन लगा विश्वया टाय हाय क्रेने नागी। एक्टम खलबली मच गई।

# शंकु पिल्ले का आत्म-समर्पण

श्रन्था उन्ध भागने वालों में मुग़तार पिल्लै सबसे श्रागे थे। उनके पीछे-पीछे मुत्तव्यन भाग रहा था। किसी भी समय वह उन्हें एक ही कपट में पकड़ कर गिरा सकता था। पर वह उन्हें तुरन्त पकड़ना नहीं चाहता था। एकान्त स्थान में उन्हें घर दबाने के इराद से वह उनके पीछे-ही-पीछे भाग रहा था। श्राखिर गाँव से ज्ञरा दूर बाहर, भूसे के एक देर के पास उसने उन्हें पकड़कर गिराया। उनकी छाती पर घुटना टेककर बैठ गया श्रोर चाकृ तान लिया।

'शकु पिल्लै साह्य । वताइए तो, में इस मिनट कहाँ हूँ ?'' कहकर वह दाँत पीसने लगा।

भय के मारे शकु पिल्लैं श्रधमरे से हो गये। ''भैंया ! मुभे छोड़ दो भैया ! मैं तुम्हारे मामले में दख्ल नहीं दूँगा '' शकु पिल्लैं चड़बढाने लगे।

"क्या कहा ? मेरे मामले में दखल नहीं देंने छाप ? ग्ररे रे रे ! ग्राप महानुभाव को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए । ग्रापको मेरे मामले में दखल देना ही होगा। जरूर । ह ह ह हा !" मुत्तव्यन विकट ग्रहहास कर उठा ।

फिर कठोर स्वर में पृछा, "रे पापी! सच-सच बोल! श्रिभिरासी का क्या हुणा? इस समय कहीं है वह  $^{9}$  सच बताया तो जान बक्श दूँगा। वरना तेरी जान की खैर नहीं। बोल!"

"हाय रे मेरे वाप ! सच-सच बताता हूं । उस दिन के बाद मैंने उसे देखा ही नहीं । सुना है कि कोई उसे पुलिस-इन्सपेक्टर के घर ले गया । इन्सपेक्टर की पत्नी ने उसे मद्रास के किसी स्कूल में भर्ती कराया है । श्रीर कुछ नहीं जानता में । सुपय्या, सुम्हारे पैर छूता हूं । में वाल-वच्चो वाला श्राटमी हूं । वस, सुमें छोड़ दो । श्रंक पिटले सिसकियों के बीच बोले ।

"त्ने अवत्य जो कुछ कहा, वह सही है न १ अगर माल्स हुआ कि त्ने एउ योला है तो, यस, खन पी लुंगा। समभा १

"नहीं नहीं। र्मने फुड बोला था। मेरे वाल-वच्चे नहीं है. ।"

'भाद में जा तू श्रीर तेरे होने वाले वाल-वच्चे ! में पृछता हूं कि श्रिसरामी प पारे में सूने जो कुछ कहा था, वह मच हूं कि नहीं ? उस दिन के वाद तूने उसे उनके मिर के अपर देख रहे थे, इसिलए उन्होंने भी मिर उठाकर देखा।

यस, देखते ही उनका सारा गरीर पयीना-पयीना हो गया । कलेंजा मुँह को त्राने लगा।



उनके पीछे एक व्यक्ति खडा था। उसकी श्राखो पर नकाव था श्रांर टार्य हाय में कटारी।

''णरे वाप रे ।'' पिल्ले चीत्कार पर उठे श्रीर तुरन्त उठकर भागने लगे।

श्रगले ही च्रण मडप-भर के सब लोग उठ खड़े हुए श्रार तितर वितर होकर चारो श्रोर भागने लगे। गैस लाइट गिरकर टट गए। बच्चे रोने लगे। स्त्रियो हाय हाय क्रेरने लगीं। एकदम खलबली मच गईं।

# शंकु पिल्ले का आत्म-समर्पण

श्रन्याधुन्ध भागने वालों में मुरातार पिल्लै सबसे शागे थे। उनके पीछे-पीछे मुत्तस्यन भाग रहा था। किसी भी समय वह उन्हें एक ही भापट में पकड़ कर गिरा सकता था। पर वह उन्हें तुरन्त पकड़ना नहीं चाहता था। एकान्त स्थान में उन्हें घर द्याने के इराद से वह उनके पीछे-ही-पीछे भाग रहा था। श्राखिर गाँव से ज़रा दूर याहर, भूसे के एक देर के पास उसने उन्हें पकड़कर गिराया। उनकी छाती पर धुटना टेककर बैठ गया शौर चाकृ तान लिया।

'शकु पिल्लै साहय । त्रताइए तो, में इस मिनट कहाँ हूँ १'' कहफर वह वाँत पीसने लगा।

भय के मारे शकु पिटलें श्रधमरें से हो गये। ''भैया! मुक्ते छोड टो भैया! में तुम्हारें मामलें में दख़ल नहीं दूँगा "शकु पिटलें बढ़बढाने लगे।

"क्या कहा ? मेरे मामले में दखल नहीं देंगे श्राप ? श्ररे रे रे ! श्राप महानुभाव को ऐसी वात नहीं करती चाहिए। श्रापको मेरे मामले में दखल देना ही होगा। जरूर। हह हहा !" मुत्तरथन विकट श्रष्टहाम कर उठा।

फिर कठोर स्वर में पूछा, ''रे पापी! सच-सच वोस्त! श्रभिरामी का क्या हुशा हु इस समय कहीं है वह ? सच वताया तो जान वक्श दूँगा। वरना तेरी जान की खैर नहीं। बोल!''

"हाय रे मेरे वाप ! सच-सच वताता हूं । उस दिन के वाट मैंने उसे देखा ही नहीं । सुना है कि कोई उसे पुलिस-इन्सपेक्टर के घर ले गया । इन्सपेक्टर की पत्नी ने उसे मद्रास के किसी स्कूल में भर्ती कराया है । श्रीर कुछ नहीं जानता में । मुत्तय्या, तुम्हारे पैर छता हूं । मैं वाल-वच्चों वाला श्रादमी हूं । वस, मुक्ते छोड़ वो । शकु पिरले सिसकियों के बीच बोले ।

"त्ने श्रवतम जो कुछ महा, वह सही है न १ श्रगर मालस हुश्रा कि त्ने कुठ बोला है तो बस, खून पी लॉगा। समका १००

"नहीं, नहीं । मेंने सुठ बोला था । मेरे बाल-बच्चे नहीं है ..."

"भाद में जा तू शाँर तेरे होने वाले याल यन्चे ! में पृष्ठता हूं कि श्रभिरामी फे यारे में तूने जो कुछ फहा था, वह मच है कि नही ? उस दिन के बाद तूने उसे देखा हो नहीं ?"

''त्रिल उत्त नहीं। तुम्हारे सिर की कसम! मुझे छोड़ दो। मेरी छाती दः कर रही हैं। दम घुट रहा है। तुम्हारा भला होगा। ।'' शकु पिटलै श्रव मचमुच ही रोने लग गए।

मुत्तस्यन फिर बोला, "जा । चला जा । तुमे छूना ही पाप था श्रार उसे धोने के लिए सुमे गगा नहाना पड़ेगा। लेकिन श्रगर मुमे माल्स हुश्रा कि तूने फिर कोड काला कारनामा रचा, तो तेरा गला घोट दूँगा, चाहे उसमे मेरा हाथ भी काला क्यों न हो जाय। समका ?"

यह कहकर मुत्तव्यन उठा : उसका उठना था कि सुख़तार पिल्ले वहाँ से बे-तहाशा भाग खदे हुए ।

शकु पिटलें जब मुत्तरथन के हाथ में श्रिक्ते फेंसे थे, तब उसे वह मौका मिला जिसकी वह बहुत दिन से राह देख रहा था। कई बार उसने यह कहकर दाँत पीसे होगे कि "उस बदमाश को एक बार फिर मेरे हाथ में फँसने दो। देखों कैमा मज़ा चलाता हूँ।" लेकिन जब उसका मोका मिला, तब वह बदला नहीं ले सका। मुख़तार पिटलें की कायरता ने उसे एकदम श्रमक बना दिया था।

इसका एक श्रोर कारण भी था। श्रभिरामी के बारे में शकु पिल्लैं ने जो ख़बर सुनाई थी, उससे मुत्तर्यन के मन में एक भारी परिवर्तन हुश्रा। उसे विश्वास हुश्रा कि वह ख़बर सच थी। इसका श्रसर यह हुग्रा कि उसके मन में द्वेष श्रोर कड़ता की जो भावना थी, वह दूर हो गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके हृत्य पर का एक भारी बोक हट गया। यहाँ तक कि घर छोड़ने के बाद पहली बार श्राज उसके मन में हुष की लहर-सी उठी।

ऐसी स्थिति में शकु पिल्ले के काले ख़ून से श्रयना हाथ रँगना उसे सचमुच ही श्रच्छा नहीं लगा। यही कारण था कि उसने उन्हे छोड़ दिया। जब वह उठकर भाग गए, तो वह खुशी-खुशी सीटी बजाता हुश्रा वहाँ से चलने लगा।

is 49 4

वहाँ, विवाह-मण्डप में, चोर के चले जाने के वाद सब लोग फिर से एक प्र हुए और श्रापस में सलाह-मशिवरा करने लगे। धर्मकर्ता पिल्लें, जो प्रधान मेहमानों में से थे, कुछ श्रन्य लोगों से वोलें, ''इतना सा छोकरा । श्रकेले यहाँ श्राकर इतनी खलवली मचाकर चला गया है श्रीर हम सब हाथ-पर-हाथ धरे खड़े हैं।''

यह सुनते ही एक लड़के ने, जो हाथ पर-हाथ धरे खडा था, तुरन्त हाथ एक दूसरे से हटा टिए। जैसे उस लड़के को गुस्सा श्राया, वैसे ही वहाँ उपस्थित श्रीर भी कुछ लोगों का पींरुष जाग गया। सवने एक दूसरे को प्रोत्साहन टिया, ''चली ्चलें। अध्याहप्, इसे यद छोड़ना नहीं चाहिए, अहत्यादि । लाठियों व लालटेनी के साथ संब लोग चोर की खोज में निक्ले ।

गाँव के बाहर ज़रा दूर पश्चिम की तरफ जब वे पहुँच चुके थे, तब मुख़तार पिंट्लै सामने श्राते हुए मिले। लोगो को देखते ही वह बोले, "क्यों जी ? श्राप सिंव मनुष्य हैं कि श्रीर कुछ ? एक मला श्रादमी श्रागे जा रहा है, हम भी जाकर है सका साथ है, यह ख़याल श्रापमें से किसी को भी क्यों नहीं श्राया ? श्रगर श्राप लोगों ने साथ दिया होता, तो उस बदमाश को वहीं-का-वहीं पकद सकते थे !"

्रिः । उनकी बात पूरी होते ही ज़रा दूर से हँसी की श्रावाज़ श्राई। सुनकर पिल्लैं ्कों शरीर सिहर उठा। लैकिन किसी ने उनकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया। सब लोग ुंडुसी तरफ़ को भाग चले, जहाँ से हँसी की श्रावाज़ श्राई थी।

्रिंग गाँव से श्राधी मील पश्चिम में राजन नहर थी। उसमें उस समय पानी कि कि रहा था। नहर के श्रार-पार बाँस का एक पुल बना हुश्रा था। मुत्तव्यन ज्जब उस पुल के नज़दीक पहुँचा, तो ''वह भाग रहा है ।'' ''छोहो मत !'' ''प्रकहो।'' की श्रावाज़ श्राई। उसने देखा, बहुत से लोग उसका पीछा करते हुए भागे चले था रहे हैं। तुरन्त उसे एक उपाय स्मा। पुल पर श्राधी से श्रधिक दूर पार करने के बाद उसने इस तरफ़ से कुछ बाँस की लकहियाँ खोलकर नहर में बहा हो। किर नहर के उस पार जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया।

हुं के किर के उस कार जाकर चुक के का पाछ छाकर खड़ा हा कथा। कि हुं चिरलाते हुए जो लोग उसके पीछे छाये, जब वे पुल के टूटे हिस्से के पास ुपहुँचे, तो घड़ाम से पानी में गिर पड़े ।

्रिक्ष स्था हा हा । का विकट श्रष्टहास करता हुश्रा मुचय्यन श्रन्थकार में विलीन हो, गर्या ।

#### पुल के पास

पूस का महीना। पिछले महीने तक जिन खेतो में हरियाली लहलहा रही थी, वही श्रव स्विग्मि श्राभा फूट रही है। धान की बाल दानों से इस भाँति लटी हैं कि डठलें उनके बोम के कारण धराशायो हुई पड़ी हैं। प्रांत काल के समय, उन पर छिड़की हुई श्रोस को बूँदो पर जब बाल-सूर्य की किरणे पड़ती है, तो एसा प्रतीत होता है, मानो मोतिया की श्रमख्य राशियाँ विदारी पड़ी हो। मेंडो पर चलते समय श्रोस की बूँदें जब तलुश्रो पर लगती हैं, तो उनके शीतल स्पर्श से स्वागिक सुख प्राप्त होता है। कुछ मेडां पर श्ररहर के पोधे लहलहा रहे हैं। उन पोधो पर सुनहरी जारिकाश्रों से चमकने वाले नन्हे-नन्हें फूलों की निकाई का केसे वर्णन करें? उनको कान्ति को श्राटों में कैसे श्रकित करें?

कुछ श्रीर में हो पर घुइयाँ के पोंघों के सुरमुट से उने हुए है। उनके उन पत्तों की कैसी हरीतिमा ' कैसी कोमलता ' उन पत्तों पर पड़े हुए एक-डो श्रोस-करण उनके हर कपन पर सिहर उठते हैं श्रीर इस तरह लुढ़क्ते से रहते हैं, कि उन्हें दिन-भर देखते रहने की इच्छा होती हैं। लैकिन कठिनाई यह है कि धूप चढ़ते ही वे बूँदे न माल्स कहाँ श्रोमल हो जाती हैं।

जो खेत पक गये, उनमे बढ़ें सपेरे हो लोग थ्रा जाते है थार फसल कारने लगते हैं। ऐसे खेतो में से ताज़े भूसे की सुगन्ध छिटक रही है। जी चाहता है कि उस सुगन्ध का रसास्वाटन करते हुए, धौर उस दृश्य का थ्रानन्ट लेते हुए सारा जीवन वहीं व्यतीत कर दें।

जब सूरज ठीक सिर के ऊपर पहुँच जाता है, तम फ़सल काटने का काम बढ़ किया जाता है। कटी फसल के गट्टर वॉधे जाते है। किर उन गट्टरों को सिर पर उठा ले जाकर खिलिहान से पहुँचाया जाता है।

सुनते हैं कि श्रीदेवी का निवास-स्थान लाल कमल का फूल हैं। हो सकता हैं, साल में दस महीने के लिए यह वात सही हो। पर पूस श्रीर माघ के महीनों में, हमारा विश्वास हैं, धान के खेतो खिलहानों में ही श्रीदेवी का निवास होगा। उन महीनों में धान के खिलहानों का संगन्त्र्य प्य श्रीविलास देखते ही बनता है। खिलहान क कुछ भागों में कटी फसल क गहर लगाये जाते हैं। कुछ लोग उनको है-देकर पीटते हैं । जब धान छट जाते हैं। तो एक तरफ़ भूसे का ढेर लगाते जाते हैं। धान के श्रम्वार लगाये जाते हैं।

सिलहान के चीच में वरगढ़ का एक विशाल वृत्त सालोपशाख होकर फैला हुशा है। कीए, गौरेया श्रोर तरह-त ह-के-पछी, सुगढ़ के सुगढ़ उस पर वैठे चहचहा रहे हैं। हाँ, उस सुख़द चेला में कौश्रो का 'काँच' 'काँच' भी मधुर सगीत-मा प्रतीत हो रहा है। छीगण जब श्रपने पख काइते हैं, तब उसको श्रावाज़ भी मीठी लगती है।

वरगद के पेड के नीचे जहाँ-तहाँ कुछ स्त्रियाँ येठी हैं। हर एक के सामने एक-एक टोकरा रखा हुआ है। प्रत्येक टोकरा एक छोटी-मोटी दुकान है। भुनी हुई मूँगफली, उन्नले हुए शकरकन्दर भुनी हुई जो की वालें पान-सुपारी-तस्वाकृ-वीडी वगरेह तरह-तरह की चीजें बेची जाती है। नफा दमडी के पीछे दमड़ी फिर भी कुल कमाई देखी जाय तो विलकुल मामूली सी होगी। चार आने की चीजों के वटलें में आठ आने के धान मिले होंगे। वस, हममें ज्वादा कुछ नही।

इस तरह की एक फैरी वाली के साथ-साथ चलना श्रव हमारे लिए श्रावश्यक हो गया है। शपने पान बैठी एक श्रौर टोकरे वाली के साथ उनका क्ताडा हो गया। "हि हि ! तेरा क्या टोष ! वह करतार श्रन्धा था जिसने तुसे पैंदा किया !"--पास वाली पर इस क्टोर वाकवाण का प्रयोग करने के बाद उस औरत ने श्रपना टोकरा उठाकर सिर पर रख लिया थ्रार तेज़ी से दहाँ से चल पड़ी। खेनी की मेंड़ो पर ही चलकर वह एक नहर के किनारे पर पहुँची। नहर की टानो तरफ बना जंगल था। किनारे के साथ-माथ एक पगडटी जाती थी। टोकरे वाली उस पगडंडी पर कुछ दूर चली । इसके बाद एक स्थान पर उस नहर से एक नाला श्रलग निकल गया था। वहाँ पर एक पुल था। पुल पर पहुंचते ही टोकरे वाली ने वड़ी उत्सुकता के साथ देखा। पुल पर एक रुपये का सिकका चमक रहा था। टोकरे वाली ने वह रुपया लेकर श्रींखों पर लगा लिया श्रीर कुछ श्रपने ही श्राप कहने लगी, 'श्रिजटाता ! गरीयनेवाज़ । नहीं जानती कि तुम मानुस हो या देव । चाहे तुम कोई भी हो । परमात्मा तुम्हारा भला करे । उस दिन तुम श्राकाशवाणी की तरह वोले थे । उसी के मुतायिक में भी हर दूसरे दिन यहाँ आती हूं और तुम भी मेरे लिए एक-एक रपया रख जाया करते हो । हे परमात्मा ! श्रगर मेश सारा जीवन इसी तरह चलता रहे, वो मरने से पहले प्रे हज़ार रुपये जमा कर लूँगी। उसके बाट मुक्ते किसकी परवाह ?"

इस तरह बद्बडाती हुई, बुद्धिया ने टोकरे से मृँगफली, शकरकन्ट वगेरह चीर्जे निकालकर पुल पर रखीं शौर श्रन्त में चावल की एक पोटली भी निकालकर रक्षी। किर "कृपा करो परमात्मा।" कहती हुई खाली टोकरा लेकर लीट चली। उसके चले जाने के थोड़ी ही टेर वाट माड़ियों के ग्रन्टर में मुत्तय्यन निम्ल श्राया। पुल पर वैठकर पैर लटका लिए ग्रार श्राराम से मूँगफली पाने लगा।

श्रचानस् श्राहट मुनसर वह उद्युत्त पडा श्रीर समर से छुरा निकालकर चौकता हो गया । इतने में 'वायू जी, वायू जी ! में हूं शोकन !'' कहता हुश्रा कुरवन शोकन उसके सामने श्रा राड़ा हो गया ।

''श्ररे वेवक्क । मेंने तुभे साफ हिटायत टी है कि हर जगह मेरे सामने न श्राया कर ! तो फिर यहाँ क्यों श्राया ?'' मुत्तस्यन ने पृद्धा ।

''यों ही नहीं श्राया वावू जी ! काम से श्राया हूं। एक श्राटमी फँमा था न? वह श्राया है—रुपये के साथ।"

''श्रच्छा, ठीफ है। शाम को सूरज ह्वने के बाद उसे बोक रखने वाले पुल के पास ले श्राना। श्रव यहाँ न खड़ा रहना '' मुत्तरयन बोला।

"जी वावूजी ।" वहकर शोकन वहाँ से चला गया।

उस दिन शान को, कोल्लिडम नही-तट के साथ वाली सड़क पर, वीका उतारकर श्राराम करने के लिए बनाये हुए एक पत्थर के चवृतरे पर एक शाहमी बैठा, सहसी श्रांखों से इधर-उधर देख रहा था। यह वही चवृतरा था जिस पर सुत्तस्यन हवालात से बचने के बाद सीया था। ज्यो-ज्यो प्रकाश धीमा होता गया, त्यों-त्यों उस शादमी की घवराहट भी बढ़ती गईं। श्राफ़िर चवृतरे के पीछे श्राहट सुनकर वह चौंक पढ़ा श्रीर मुडकर देखा।

वहाँ पर एक नकावपीश व्यक्ति छुरा हाथ में लिये पाड़ा था। देखकर पहला श्रादमी तिलमिला गया श्रोर हडवड़ाता हुश्रा उठा। पर नकावपीश के पीछे कुरवन शोक्ष्न को भी खड़ा देखकर उसकी जान में जान झाई !

"क्यो जी ? वात क्या है ? जल्दी बताश्रो," मुत्तस्यन ने कड़क्कर पूछा।

''कुछ नहीं,'' वह श्रादमी वोता।

"तो फिर भाड़ में जाश्रो तुम !"

"तुम्हें देखने थाया में "

"श्रच्छा, देख लिया न ? श्रव जा सकते हो।"

"ज़रा सब फीजिए। मुभे ज़रा सँभलने दीजिए।"

'क्या ? यही फहना चाहते हो न, कि पुलिपट्टी के ज़मींदार साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ? घह तो में जानता हूँ । उन्होंने रुपया भी भेजा होगा, वह मुक्ते दे हो !"

शजनवी ने कपदे की गाँठ खोलकर उसमें से दम-दस रुपये के नोटो का एक

यडल निकाल मुत्तय्यन को दिया।

''ग्रन्का, श्रव तु जास्रो !'' मुत्तय्यन ने घृगा के साथ कहा।

उस श्रादमी ने कुछ बोलना चाहा, पर कुरवन शोक्कन ने उसे रोक दिया श्रोंर बोला, "देखिए मुनीम जी ! मुक्ते तो श्राप सारी वात समका चुकें हैं। श्रगर यहाँ उसे दुहराते रहें तो सुवह हो जायगी। मैं सव-कुछ समका दूँगा। हाँ, हाँ। उस श्रीरत का काम तमाम ही कर देंगे। फ्रिक न फीजिए।"

#### उजाला और अन्धेरा

मुत्तव्यन ने नोटो को एक हाथ में द्या लिया और कोल्लिडम के ऊँचे तट से घाटो में उत्तरकर प्रवाह की श्रोर चला। प्रवाह के पास पहुँचने पर वह किनारे के साथ-साथ पूर्व की श्रोर चलने लगा।

पूर्णिमा की रात थी। श्रमी थोडी ही देर हुए चाँड का उटय हुया था। पश्चिम में ज्यों-ज्यों श्रधेरा वर्देता गया, चाँड का उजाला त्यो-त्यों श्रधिक निरारता गया। कुछ देर में वह सारा नदी-प्रदेश एक श्रमुत मायालोक में परिण्त हो गया। श्रुश्र ज्योत्स्ना, श्वेत वालुका, श्रोर सफेड काँम ! नटा की धारा भी दूर तक पिघली हुई चाँदी को तरह जगमगा रही थो।

उस सुषमामय वेला में नटी-तट के साथ शुभ्र बालुका पर चलते-चलते सुचय्यन को हठात् कल्याणी की याद हो श्राई ।

"कल्याणो, कल्याणी! मेरी निर्धनता ही के कारण तुमने मुसे ठुकराया था न ? वूढ़ा धनी था, इसीलिए उससे व्याह कर लिया न ? देसी, श्रव मेरे पास धन है। श्रपार धन की राशि है। ठहरी! एक-न-एक दिन तुमसे मिल्ट्रॅगा ही। तय यह सारा धन तुम्हारे सिर पर डाल्ट्रॅगा । देख्ँ, तय तुम क्या कहोगी ?" मुत्तय्यन मन-ही-मन कहता जा रहा था।

"जानता हूँ तुम क्या कहोगी। कहोगी, 'तुम तो चोर हो, डाकू !' मुक्ते श्राँख मिलाते हुए भी डरोगी। घवराश्रोगी। शायद पुलिस का नाम लैकर पुकारोगी! ह, ह, हा!"

मुत्तच्यन ज़ोर में हुँस पढा। उस निस्तन्ध नटी-प्रदेश में उसकी हैंसी भयानक रूप से गूँज उठी।

"लेकिन सुक्ते चोर बनाया किसने ? तुमने । हाँ । तुमने, तुम्हारे मा-वाप ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, तुम्हारे गाँव वालों ने । हा हा हा ! मेरा फैंसा प्रानीटर किया था तुम सबने ? मगर धव ।"

मुत्तव्यन की भयानक हँसो फिर नदी प्रदेश में गूँज उठी। घ्रभी शाम को जो सौदा तय हुन्ना था, उसकी याद करते ही वह हँस-हँसकर लोट-पोट होने लगा— कोई घ्रौरत—बढ़ी श्रम्खद ग्रौरत । ग्रौर एक न्डा घ्रादमी जो उस ग्रौरत से श्रामने-सामने लड़ नहीं सकता। वह चाहता है कि उस श्रोरत के घर डाका डाला जाय। इसके लिए उसने मुच्यन को दो हुज़ार रुपया दिया है। "वडा श्रादमी—मेरा सर! कसीना कहींका! उसे सबक सिखाना होगा। लेकिन श्रव नहीं, फिर कभी।"

पर वह श्रोरत भी वही मुँहफट मालुम पहती है। कहते हैं उसने कोलिडम वाले डाकू को पकडकर पुलिस के हवाले करने की शपथ खाई है। सचमुच सरिकरी श्रोरत मालुम पढ़ती है। उसका भी घमंड चूर करना ही होगा।

इस तरह विचार-तरगों में गोते खाता हुआ मुत्तप्यन जा रहा था। एक स्थान पर पहुँचकर उसने नदीतट से ज़रा हटकर काँस क घने अरमुट में प्रवेश किया। माड़ी के अन्दर कुछ दूर चलने पर एक मारी पेड़ का ठूँठ पड़ा मिला। किसी ज़माने में नदी की बाढ़ इस पेड को जड़ से उखाड़कर बहा लायी होगा। यहाँ पर वह रेत में फंसकर पड़ा रह गया होगा।

मुत्तय्यत इस पेढ़ के पास गया | उस ठूठ में एक भाग खोखला था | मुत्तय्यत उसके पास वैठ गया श्रोर उस छेद के श्रान्टर हाथ डाला | वहुमूल्य हीरे जवाहिरात, सोने चींडी के गहने श्रोर सिक्के नोटों क पुलिन्दे वगे रह उसके श्रान्दर से निकले | मुत्तय्यन ने सब निकाल निकालकर गोद पर डाल लिये | फिर दोनों हाथों से उनके साथ खिलवाड करता हुश्रा बोला, "कल्याणी ! एक दिन यह सारी सपत्ति गुम्हारे चरण तले डालने ही वाला हूं ! देखती रहना |"

特特特

非非续

44.44.44

कृत्यापत्त श्रारंभ हुश्रा । चाँद का श्राकार दिन पर दिन घटने लगा । चन्द्रोटय का भी समय रोज़ पीछे पड्ता जा रहा था । श्राखिर श्रमायस का पिछला दिन श्राया ।

श्राधी रात का समय था | घनान्धकार काली स्याही की तरह छाया हुश्रा या | मुत्तस्यन श्रीर शोक्कन एक घर के पिछवादे में खड़े थे | शोक्कन ने मुत्तस्यन को घर का सारा हाल समक्ताने के बाद पृछा, ''में भी साथ चळ्ल, बाबू जी ?''

"नहीं । में एक बार बिगुल बजाऊँ तो घर के श्रन्टर श्राना । टो बार बजाऊं तो भाग जाना । समसे ? मुत्तस्यन ने कहा ।

इसंक वाट उसने जेब से एक छोटी सी टार्च निकाली छोर न्यिच टबाकर यह देख लिया कि दीवार कहां से फोटनी हैं। पल ही भर में फिर बत्ती बुमा टी धीर दीवार पर चढ़ने लगा।

श्रागन में जब वह कृद पड़ा, तो ज्यादा श्रावाज नहीं हुई । फिर भी तुरन्त एक स्त्रों ने घवराहट के साथ पूछा, ''कौन है ?''। मुत्तव्यन दवे पाव उसकी तरफ गया श्रौर श्रचानक टार्च का स्त्रिच दवाया। वह स्त्री श्रधेट उमर की धी। एक नकावपीश न्यक्ति को छुरा लिये सामने एटा द्राकर वह चौंक पढी श्रौर 'चोर!



चोर" चिल्ला उठी । मुत्तय्यन ने छुरा दिखाकर धमकाया, 'श्रिगर शोर मचाया, तो जान ले ॡ्रॅंगा !" श्रीर बत्ती फ़ौरन बुमा दी ।

इतने में कमरे के अन्दर से एक श्रौर स्त्री श्राँगन की तरफ दौढी श्रायी | तारों का मिलमिल प्रकाश श्राँगन में पड़ रहा था | उसके सहारे मुस्तय्यन ने उसे देख लिया श्रौर भपट कर उसका कथा पकड़ लिया | वह तुरन्त खडी हो गयी |

"शोर न मचाश्रो । सभी गहने उतार कर दे हो । वरना '''' मुत्तरयन कुछ श्रोर कहना ही चाहता था, पर उसका कठ रूध गया । वार्ते निकल नहीं रही थीं । वह श्रावाक् हो गया ।

क्योंकि उस स्त्री के कधे पर हाथ रखते ही उसके सारे शरीर में त्रिजलो सी दोंद गयी। वह खुद समम नहीं सका कि उसे हो क्या गया।

श्रचानक वह स्त्री मुदी । तारों के धींमे प्रकाश मे उसने मुस्तच्यन के चेहरे की तरफ घर फर देखा । फिर पूछा, ''मुत्तच्या । क्या, तुम्हें सिर्फ मेरे गहने ही चाहिये ?''

मुत्तय्यन के पाँव तलें से धर्ती खिसक सी गई। वह श्रावाज ? "कौंन है यही"

उसने टार्च का 'स्विच' दवाकर उस स्त्री के चेहरे की तरफ देखा। हाँ । वह कल्याणी ही थी।

## ज्मींदार की भूल

विवाह के दिन मॉगल्य-सूत्र-धारण के समय कलयाणो को मूर्छित होते देखने के बाद हमने उसकी सुधि नहीं ली। उसके बाट से लेकर अबतक की उमके जीवन की घटनाओं को जान लेना श्रव श्रावश्यक हो जाता है।

तामरें श्रोढें के जमीदार पचनदम पिरलें उन मत्पुरुघों में से थे, जो इस संसार में विरले ही देखें जाते हैं। श्रपने जीवन में उन्होंने केवल एक ही बार मारी भूल की थी। यह यह थी कि उन्होंने बुड़ापे में एक नवयुवती से व्याह कर लिया। पर यदि हम उनके प्रारम्भिक जीवन पर जरा दृष्टि डालें तो उनपर क्रोध करने के बजाय सहानुभूति ही प्रकट करेंगे।

पंचनटम पिलले शिचित थे । उनका हृदय विशाल था श्रौर आदर्श उच्च थे । कुछ दिन तक वह ब्रह्मज्ञान सभा (थियोसाफिकल सोसाइटी ) के सदस्य रहे, परन्तु उस सभा के कुछ सिद्धान्त पसन्द न श्राने के कारण उससे श्रलग हो गये। एक समय था जब राष्ट्रीय श्रान्टोलन के प्रति भी उनकी दिलचस्पो थी । पर जा उस श्रान्दोलन का रुख जरा तीब हुश्रा श्रौर कानून तोडना, जेल जाना श्रादि उसके श्रग बन गये, तो पिलले ने कहा, यह सब हमसे नहीं हो सकता श्रौर ईमानदारी के साथ उससे श्रलग हो गये।

सिर्फ एक बार वह जिलाबोर्ड के चुनाव लड़े ये श्रीर जीत भी गये थे। पर फ वर्ष के श्रनुभव से उन्हें मालूम हो गया कि इन सस्थाश्रो के श्रन्टर कितना टाचार श्रीर श्रन्धेरगर्दी चलती है। इसलिए उन्होंने चुनावो को भी श्रलिंदर दी।

उनका निजी श्राचरण स्वच्छ एव श्रिनन्द्य था। रामायण में कहा गया है कि
र ने सीतादेवी के केवल पाँव हो देखे थे। इसी तरह पचनदम पिल्लै सचाई
कह सकते थे कि मैंने पराई स्त्रियों को श्रोप उठाकर देखा तक नहीं है।
उनके निर्मल जीवन की शोभा को कई गुना बढ़ाने वाली एक श्रौर घटना
सका उल्लैख श्रावश्यक है। जैसे प्राय श्रमीर घरानों में होता है, पिल्लै
निक्षे लड़कपन में ही हो गया था। वह विवाह उनके जीवन का एक बहुत
साबित हुआ।

पहेंसी परनी से उनके दो तीन वच्चे हूए और मर गये। इसके बाट उनकी पर्ती को वह रोग हुआ जो मानवीय रोगों में सबसे अधिक भयानक होता है। वह पीगल हो गई।

सगभग बीस वर्ष का समय पंचनदम पिल्लै ने उस पगली के साथ विवास | उसका रोग दूर करने के लिए उन्होंने कोई दाक्टर वाकी नहीं छोड़ा | कोई श्रीका या टोना-टोटका उतारने वाला ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने अपनी पत्नी का मितिश्रम दूर करने के लिए न बुलाया हो | भारत भर में कोई स्वास्थ्य-प्रद स्थान ऐसा नहीं था, जहाँ वह पत्नी को इलाज के लिए न ले गये हों |

ें फंसी कभी वह जरा समल जाती | तब वह स्वयं श्रपनी देखभाल कर सकती थी | पर कभी कभी उसका पागलपन श्रसीम हो जाता | जंजीर से वॉधकर केंमुरें में हर बक्त वन्द रखने की नीवत श्रा जाती | ऐसे मौको पर केवल पचनटम पिंतुलै उसके पास जा सकते थें श्रीर कोई नहीं |

िक्निफर कभी वह एकदम निश्चल, निक्म्मी बैठी रहती, मानों ब्रह्महत्या का पिशाच सवार हो। तब उसकी हर तरह की सेवा-श्रश्रूषा पंचनटम पिरुले ही किया करते थें।

ूर्ज दिनों बहुत से सिन्नों ने उन्हें बार बार श्राप्रह किया था कि वह दूसरी शादी कर हो। सिन्नों ने कहा, ''इस पगस्ती ।थ श्राखिर सारा जीवन तो व्यतीत नहीं किया को सकता। इतनी विशास सम्पत्ति है। श्रापके बाद इसका उप-भीग करने के सिद्ध उत्तराधिकारी तो चाहिए न ?'' इत्यादि।

भिक्किपर पंचनदम पिल्लै ने उनकी बातों पर कान ही नहीं दिया था। उन्होंने सोम्बिको विवाह के पवित्र बन्धन में हमारे साथ जुड़कर एक हो गई है, उसके प्रति भूपता करोंच्य हमें निभाना ही होगा।

कि अगर पत्नी से पहले मेरा देहान्त हो जाय तो इस नेचारी की क्या गति होगी? सि अगर पत्नी से पहले मेरा देहान्त हो जाय तो इस नेचारी की क्या गति होगी? सम्बो-साँस खींचकर रह जाते।

्क्सी प्रार्थना करते, ''हे ईश्वर ! कितने टिनतक यह वैचारी इस तरह दुख भूजिती रहेगी ? श्रवतक जो कुछ इसने सहा, क्या चह पर्याप्त नहीं था ? इसके कुटों का शीव श्रन्त कर दो न, दयामय !''

श्रीविर उनकी प्रार्थना पूरी हो हो गई। एक दिन जब वह बाहर गये थे, इह पंगको अचानक शोर मचाती हुई दौढी श्रीर पिछवाड़े के कुएँ में गिरकर प्राण

पुक तरह से पंचनदम पिक्ते को इससे कुछ सान्त्वना ही मिली

तक उन्हें विश्वाम ही नहीं हो सका कि उनभी उद्श्रान्ता पत्नी सचमुच उन्हें छोड़ कर चल वसी है।—ठीक उसी तरह, जिस तरह उसरकेंट भुगतने वाले को श्रपनी रिहाई की ख़बर पर तुरन्त विश्वास नहीं हो पाता। जब उनका यह श्रम दूर हुआ, श्रौर जब उन्होंने श्रनुभव श्रिया कि सचमुच हम स्वतन्त्र हो गये हैं, तो उनके मन में भवित्य के विचार उठने लगे।

जयतक पत्नी जीवित थी, तवतक पिल्लें सोचा करते थे कि यदि वह मर



जाय तो सारी सम्पत्ति धार्मिक सम्यात्रों के हवाले करके ख़ न सन्यासी हो जायँगे। श्रव भी उनका वह विचार ज्यो का त्यो था। परन्त नव-प्राप्त स्वतन्त्रता का उपभोग वह कुछ श्रौर टिनतक करना चाहते थे । इसी इच्छा से प्रेरित होकर सन्याम-ग्रहण समय स्थाित करते जा रहे थे। फिर भी देश की सभी धार्सिक सस्थायो व मडो-हवेलियों के बारे में

पूछ्ताछ श्रीर उनके साथ लिखापडी करना उन्होने शुरू कर दिया था।

ऐसी ही परिस्थिति में एक वार पचनदम पिटलैं को कत्याणी का श्रद्भुत सीन्दर्य देखने थ्रोर उसकी मस्तीभरी हॅसी की ध्वनि सुनने का श्रवसर प्राप्त हुया। वस, उसी वही उनका सारा जीवन-ध्येय एक्टम पलटा या गया।

हमने पहले ही इस बान का ज़िक्र किया है कि जब मोरिलडम नदी में प्रवाह काफ़ी होता था, तब बढ़े बढ़े श्रधिकारीगण तट के माथ साथ नाबो में सफ़र किया करते थे। एक बार एक डिप्टी कलंक्टर इस तरह नाब में जब गये तब पचनवम मींदार की भूल

्रिक्त मीं उनके साथ थे। दोनों पुराने साथी थे। काफ़ी श्रमी बाद मिली थे। सो दोनों ने निरचय किया कि नाव में साथ-साथ चलेंगे श्रौर खूब जी भरकर मोर्ते करेंगे।

र्वास्ते में प्रकुलम गाँव के पनघट पर उन्होंने देखा कि दो नवयुवतियाँ एक सरी पर्धानी छिडकती, हँसती-खेलती हुई नदी में नहा रही हैं। उनकी गागरें नारे पर सक्ती थीं । इधर ये दोनों खेलने में मस्त थीं कि इतने में एक गागर िविसकेकर पानी में तैरने लगी श्रौर घीरे-घीरे वहती जाने लगी। संयोग-वरा जिल्को ने इसे देख लिया और चिलाकर कहने लगी, ''श्ररी कल्यागी! वह



नि में बहुती जली जा रही है। जल्दी उठाश्रो ! उठाशो ज ?? नट्खट्यन के साथ कहा, '(ब्रेम्हीं उठाश्रोह

श्रोर ज़ोर से बका दिया। उससे लहरें उठकर गागर पर लगीं श्रोर गागर दूर पर चली गई जहाँ पानी श्रोर गहरा था। इतने में नाव गागर के निकट पहुँच गई, श्रांग दिप्टी क्लैक्टर ने भुककर उसे उठाना चाहा। इस प्रयत्न में उनका टोप खिसकर पानी में गिर पडा। इस पर उन्होंने कट गागर को छोडकर टोप की तरफ हाथ बढ़ीया। फलत गागर भी इब गई श्रोंर टोप भी। गागर बाट में निकाल ली गई लेकिन टोप तो नष्ट ही हो गया।

कल्याणी पानी में पड़े-खड़े यह सब दृश्य दंग्य रही थी। पहले उस र मुग्र होंठ ज़रा खिले छोर उनपर मुस्कराहट की रेखा दौड़ गई। मुस्कराहट दवी हॅमी में पिरणत हुई। इसके बाद वह मधुर स्वर में खिलखिलाकर हॅम पढ़ी जिससे वह सारा नदी प्रदेश भँकृत हुआ। उतनी मोदमई, हार्निक हॅमी, पचनदम पिरलें ने अपने जीवन से कभी सुनी नहीं थी। वह सुन्दर मुख, वह मृदुल कपोल, छोर मगुर हेंसी का वह किंकिणी-निनाद पिल्लें के हृदय में श्रमिट रूप से श्रकित हो गया। उसी च्या उनका जीवन-ध्येय भी बदल गया। सोचने लगे, ''इतने वर्षों तक श्रनन्त प्रतीत होने वाला दुख भोग चुके हैं। कम से कम श्रव सुखी जीवन क्यों न विताय हैं?''

पचनदम पिल्लें के कोई वयस्क पुत्र होता तो शायद वह कल्याणी का विवाह उसके साथ करा देते श्रौर उन दोनों को सुखी देखकर ही स्वय सुख उठाते। चूकि पुत्र नहीं था, इसिलए उन्होंने कल्याणी को श्रपना वनाना चाहा। श्रव तक मित्रों ने दूसरे विवाह के पच्च में जो जो दलीलें पेश की थीं, उन सबको याद करके न्यायान्याय-विवेचन करने लगे।

श्चाख़िर उन्होने कल्याणी के बारे में पूछताछ को श्रौर उसे पत्नी भी बन' लिया।

# विधवा कल्याणी

विवाह होने के एक ही सप्ताह के श्रन्टर पचनदम पिरुले जान गर्ये कि मैंने मैसी भयानक भूल कर दी।

विवाह के दिन जब कन्याणी मूर्चिंद्रत होकर गिर पड़ी थी, तब भी पचनदम का दिल बैठ गया था। पर ज्यों ही उसको होश श्राया, उनके भी हृदय में उत्साह का किए संचार हो गया। "उपासना की श्रधीश्वरी सी सुख-टीपिका भी, मुख से चाँउनी ब्रिटकाती हुई, चचल, मटभरी, काली चितवन से हृदय हरती हुई सामने खडी यह सुन्दरी पूर्णतया मेरी है।"—यह सोचते ही उनके गर्व की सीमा नहीं रही थी। जी चाहता था कि गांव-गांव मे, शहर शहर में डोंडी पिटवापर इस महान तथ्य की घोषणा कराऊ"।

विवाह के उपलक्ष्य में पिटलें ने जिलें भर क सब बहे श्रधिकारियों को बुला कर भारी दावत दी थी । जो लोग दावत में श्राये थे, उनका एक श्रुप-फोटो लिंचवाया गया था । उस समय किसी ने यह सुभाव रक्खा था कि नव-विवाहित दपती का एक श्रलग फोटो लिंचवाया जाय । पंचनदम पिहलें को भी यह पसन्द श्राया । उसके धनुसार पंचनदम पिहलें कुर्सी पर बैठ गये श्रीर कह्याणी उनके पास खडी हो गयी । दोनों का एक फोटो उतारा गया ।

विवाह के एक सप्ताह बाट उस फोटो की प्रति पिल्लें को मिली । उन्होंने वही उत्सुकता के साथ उसे उठाकर देखा । बस, देखते ही उनका चेहरा उत्तर गया । उन्होंने शनुभव किया कि मैंने बड़ी भारी भूल कर दी है ।

इससे पहले उन्होंने श्रपना चेहरा श्राहने में देखा था श्रीर कल्याणी को सामने देखा था। पर श्रपने को श्रीर कल्याणी को एक साथ देखने का श्रवसर श्रव तक उनको मिला नहीं था। श्रव चित्र में जब उन्होंने यह देखा, तो उनका हृदय के ठित हो गया। श्रायु में श्रीर रूप-रंग में कितना भारी श्रन्तर। हाय! एक नव-युवनी के जीवन को मैंने नाहक वर्बाद तो नहीं कर दिया?

एक थौर बात से उनकी यह श्राशका पुष्ट हो गयी । पिटलें ने देखा कि मेरे घर श्राने के बाद कल्याणा ने इसना छोड़ दिया । जिस मोहक मुस्कान श्रीर मस्ती-सरी हैसी पर मुग्ध होकर वह श्रपना हटय दे बेटे थे, वह सब श्रव क्यों र् कौन छीन ले गया उन्हें ? उन कमनीय कोमल कपोला पर श्रव भवर ही नहीं पड़ते, सो क्यो ?

श्रगर हसती नहीं, तो रोये भी तो ? यह तो रोती भी नहीं ! पचनटम पिल्ले ने चाहा कि कल्याणी भलें ही न हसे, पर रोये जरूर । श्रगर रोती, तो वह नजटीक जाकर सांत्वना तो देते । श्रांसू यहाती तो उन्हें पोछते । सिमकती-विलावनी, तो उठा कर गोद में लिटा लैंते श्रोर धीरज वधाते । इम तरह श्रपनी श्रसीम चाह श्रोर श्रोम को प्रकट करने का कोई न कोई मांका तो उन्हें मिलता ।

परन्तु फल्याणी न तो हंसती थी, न रोती ही थो। पचनटम पिटलं का वह खूब घाटर-सत्कार करती थी। घपने घाचरण में किसी तरह की शिकायत के लिए उसने गुंजाइश ही नहीं रक्षी थी। उसके व्यवहार से एमा प्रतीत होता था कि उस घर की स्वामिनी, उस परिवार की प्रधान नारी घोर उस वृद्ध की पत्नी वन कर जीवन विताना वह घ्रपना कर्त व्य समक्तती है। फिर भी पचनटम पिल्लं को ऐसा माल्म हो रहा था मानो वह घ्रपनी हसी-खुशी, हृदय घोर प्राणो तक को पू कुलम में ही छोड घायी है घोर निर्जीव शरीर को ही लेकर यहाँ चल-फिर रही है।

कल्याणी के मुख पर हसी की वह रेखा फिर से लाने के लिए पचनटम पिल्लों ने कोई प्रयत्न उठा नहीं रक्खा था, पर सब वेकार । श्रन्त में वह समम गये कि कल्याणी के श्रोर मेरे बीच में एक ऐसी गहरी श्रोर विशाल खाई है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता । यह श्रनुभव होते ही उनकी श्रन्तरात्मा से यह हाहाकार उठा कि ''हे ईश्वर ! मेंने यह केंसा महा पाप कर दिया !'' पश्चात्ताप की श्रीन में वह जलकर राख हो रहे थे।

ऐसी परिस्थित में, मानों उन्हें इस यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उनको टाइफाइड का रोग हुआ। ससार में कितने ही लोगो को टाइफाइड होता है। उनमें से कितने ही लोग स्वस्थ भी हो उठते हैं। पर जब पचनदम पिरलें को टाइफाइड हुआ, तो उन्हें यह निश्चय हो गया कि श्रव में स्वस्थ नहीं होने का। सोचा, जीवन में मैंने जान-बूक्त कर जो एक महापाप किया, उससे निवृत्त होने का मार्ग परमात्मा ही मुक्ते दिखला रहा है।

बुखार होते ही पिल्ले ने श्रपने वकीलो को बुला कर वसीयतनामा लियन वाया श्रोर श्रपनी सारी सम्पित्त के स्वामित्व, उपमोग एव वितरण का सर्वेतन्न स्वतन्न श्रिधकार कल्याणो को प्रदान किया। वकीलों श्रोर रिजस्ट्रार के चले जाने व बाद एक दिन उन्होंने करयाणी को एउ।न्त में श्रपने पास बुलाया। किंद्याणी नम्रतापूर्वक श्राकर उनकी शय्या के पास खड़ी हो गई। पिल्लै ने उसे श्रंक्या पर श्रपने पास विठाया श्रोर वहे प्रेम के साथ उसके माथे पर हाथ रख कर विशेषों, ''केल्याणी ! मैंने तुम्हारे प्रेति भारी श्रन्याय कर दिया है। तुम्हारा जीवन हो मेरे कारण वर्षांट हो गया—उजह गया। क्या, तुम मुक्ते चमा करोगी ?''

सुनकर फल्याणी त्राश्चर्यचिकत रह गई। उसे ऐसी वातों की श्राशा ही समहीं थी। उसने विस्फारित नेत्रों से उनको देखा।

पिहले बोले, "हाँ, कल्याणी! मैंने भारी श्रपराध कर दिया। मैं तुम्हारे वीग्य पित नहीं हूँ, न तुम मेरे योग्य पत्नी हो। न जाने मुससे कैसे यह महान मूल हों गई। कल्याणी! मैं जानता हू कि इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। तुम्हारे साथ मैंने जो श्रन्याय कर डाला उसे श्रव किसी तरह दूर नहीं किया जा सकता। तुम्हारा जीवन उजाद हो गया है। उसका यदला कैसे श्रीर किस रूप में जुकाया जा सकता है? मेरे पास जो कुछ था, वह यही सम्पत्ति थी। वह मैंने तुम्हें दे कि तुम समस्त सम्पत्ति की सर्वतत्र श्रधीश्वरी मैंने तुम्हों को बनाया है। मैं जानता हूं कि तुम समस्तार हो, इस सम्पत्ति की ठीक ठीक देखभाल करोगी।"

्रीक्षेत्रिक्षेत्रों का श्राश्चर्य श्रीर विस्मय हजार गुना बढ़ गया। पर वह कुछ ्योक् नहीं सकी। समम नहीं सकी कि क्या बोल्ट्र । उस मौके पर वह बोल भी

प्रचन्द्रमं पिरुले शच्या पर उठ बैठे श्रीर कल्याणी का हाथ श्रपने हाथ में ले लिया बोले, 'फर्वाणी ! ये सब गीण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण वात तो में श्रभी मुगने जा रहा हैं। में तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ। इस वैवाहिक वधन से तुम्हें छुड़ाता हूँ। भवित्यों में श्रगर तुम श्रपनी पसद के किसी युवक से विवाह करोगी तो उससे मेरी श्रीमा को श्रमन्तील नहीं, बल्कि पूर्ण सन्तोष प्राप्त होगा।"

इतने दिन बाद, श्रमी पहली बार कल्याणी की श्राँखों में श्रांस् श्राये। उसके द्वयं में एक उत्कर इच्छा, बलवर्ता श्रमिलाषा उठी। उसने उठकर पंचनदम-पिली को हृदयं से लगाना चाहा। उन्हें ''चाचा ।'' कहकर पुकारने श्रोर श्रपने हृदयं का किया है खोलकर उसमें दवे हुए रहस्य को उन्हें बतलाने की उसे तीब इच्छा है। पर जब वह हस चाह को लेकर उठ खडी हुई, तबतक उसका हृदय फिर पिन्न प्रांतिप कठोर'' बन गया। उसने सोचा कि वह रहस्य वेवल उसका हो नहीं है। श्रवः उन दोनों को श्रोर विकास समितार है। श्रवः उन दोनों को श्रोर

रस कारण कर्षणी कुछ नहीं बोली। उसने पिनी की गण्या की परिक्रमा को श्रीर श्रपना सिर उनके किया। तव उसकी श्रश्रुधारा से उनके पाँव भीग गये।

इस घटना के पाँच ही छ दिन बाद पचनदम पिल्लं इस संसार से चर बसे । कल्याणी, दुनियावालो की श्राँपो में विधवा वन गईं।

### पुलिपट्टी का लाल

किस्से-कहानियों श्रोर पुराग्य-इतिहासों में कथानायक या नायिका के कुछ शत्रु कहानी के श्रारभ में ही उठ खड़े होते हैं श्रोर श्रन्ततक कथानायक या नायिका को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। कहानी समाप्त होते समय उन्हें उनकी बुराह्यों का उचित दगढ़ मिल जाता है।

परन्तु साधारण जीवन में श्रवसर ऐसा नहीं हुश्रा करता। जीवन में समय समय पर हमारे कुछ मित्र या शत्रु हुश्रा करते हैं जिनसे हमें लाभ या हानि होती हैं। उस, वहीं उनका काम समाप्त हो जाता है। हमारी भी उनके साथ मैंत्री या विरोध वहीं मिट जाता है।

हमारे जीवन में हमें हानि पहुँचानेवाला एक ही व्यक्ति नहीं होता, न हमारा श्रमचिन्तक ही एक व्यक्ति होता है।

मुत्तय्यन श्रौर क्लयागी के भी जीवन में ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि
मुत्तय्यन के जीवन में मुख़तार विल्लै ने केंसे प्रवेश किया था श्रौर उसका क्या
परिणाम हुआ। जहाँतक मुत्तय्यन के जीवन से सम्बन्ध था श्रमिरामी के मदास
चले जाने की उसे सूचना देने के साथ उस महानुभाव की लीला ममाप्त हो गई।
इसके बाट वह महापुरुप इस खोज में सलग्न हो गये कि कौन युवती श्रनाथ या
नि.सहाय है, किस गरीब की लुटिया डुबोई जाय, श्रौर किसकी भोंपडी में श्राग
लगाई जाय। उनके पापों का दढ देने का भी भार हम ईश्वर पर हो
होड़ दें।

जैसे मुत्तय्यन के जीवन में वकरी की ख़ाल छोड़े हुए उस जंगली विलाव ने प्रवेश किया था, ठीक उसी तरह कल्याणी के भी जीवन में एक कि किया। पुलिपटी रत्नम पिल्लें उसका नाम था। तामरें छोड़ें के निकट का रिस्तेदार था। उसके पिठा के समय में उसके भी घर में धी जितनो तामरें छोड़ें के ज़मींदार की। पर जब से छोटें में से हालन ने एकदम पलटा खाया। जब बह मदास में कालिज में उसने ऐयाशी छोर नवावी ठाट का सारा हुनर सीख लिया। जिलायत भी हो श्राया था। मदास छोर विलायत में

उसने पाई थी, पुलिपटी के गाय में भी वैसा ही जीवन-क्रम उसने श्रपना रक्खा था।

वहे श्रादिमयों की दोस्ती वही। श्रवसर उनको पार्टियाँ देनी पडती थीं। थोड़े ही दिनों में यह मशहूर हो गया कि श्रप-टू-डेट ड्रेस पहनने में, श्रव्वल दर्जें की पार्टियाँ देने में श्रीर दूसरों क चुनावों में सबसे श्रागे रहकर काम करने में पुलिपट्टों के पिल्लें साहब का सानी रखनेवाला उस ज़िलें भर में कोई नहीं।

जब यह शोहरत मिल गई, तो फिर क्या पृछ्ना था ? एक तरफ पुरतेंनी जायदाद धोरे-धीरे हवा से उड़ती जा रही थी श्रीर दूसरी तरफ कर्ज़ का बोक दिनो-दिन बढ़ता जा रहा था।

पर क्या मजाल, कि पुलिपट्टी के लाल उससे ज़रा भी विचलित हुए हो ? वह तो गुलहरें उड़ाते गये, रुपया पानी की तरह वहाते गये।

उसकी इस लापरवाही का एक विशेष कारण भी था। उसे यह श्राशा थी कि तामरेश्रोडे के ज़मींदार के चू कि कोई सन्तान नहीं है, इसलिए उनकी श्रपार सम्पत्ति श्राख़िर मुमीको मिलेगी।

रत्नम जब मदास में शिचा पा रहा था, तब तो पचनदम पिरले का भी वही विचार था। पर उसके पुलिपट्टो लोंटने पर जब पचनदम पिरले ने उसकी चाल ढाल श्रोर रग-ढग देखा, तो उन्हें उससे हादिक घृणा हो गई। उन्होंने उसी चण यह ठान ली कि मेरी सम्पत्ति की एक कोड़ी भी इस धूर्त के पल्ले न पड़ने पावे। पर उस बेचारे को इसकी खबर ही नहीं थी। वह इस रयाल में भूला रहा कि श्राखिर सम्पत्ति कहाँ भागी जाती है ? बुढ़े का श्रन्तिम सस्कार तो श्राखिर सुक्ती को करना है न ?

जब सुना कि पचनटम पिल्ले दूसरा विवाह करनेवाले हैं, तो रत्नम-ृत्ले पर मानों पहाड़ गिरा। वह गुस्से से भर गया थ्रोंर शादी में भी नहीं गया। ज्ञ किसी से मिलता, पचनटम पिल्लें की बुराई करता। कहता, ''उधर मरघट बुला रहा है, इधर ये शादी कर रहे हैं! ढलती उमर में बुह्हें का भी दिमाग किर गया माल्यम होता है ।''

उसे इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने उपनाम से एक पत्र भी श्रास्त्रारों में छुपवा दिया, जिसमें बृद्धों हारा वालिकाशों से विवाह करने की प्रथा की तीव निन्दा की गई थी। जब वह पत्र श्रखवारों में छुप गया, तो रत्नम ने हर किसी टोस्त श्रीर परिचित को घर पर बुला कर श्रास्वार दिखलाया श्रीर श्रापना पत्र पढ़ाया।

कुछ महीनो तक रत्नम का यह क्रोध जारी रहा। याद में एक दिन तामरें श्रोढें की गली से जाते जाते सयोगवश उसकी नजर फल्याणी पर पढ गई। उसका श्रलोंकिक रूप देखकर रत्नम विस्मित रह गया। सोचा, ऐसा श्रमुपम सान्दर्य श्रोर इस बुद्दें के भाग्य में ? स्वभाव से रसीला था ही। वटचलनी की तो उसने हट ही कर रक्खी थी। श्रत. कोई श्राश्चर्य नहीं कि उसी च्रण उस धूर्त के मन में दुवीसना ने घर कर लिया।

#### पहला सबक

इसके कुछ दिन बाद रत्नम, पचनदम पिठलें क पास गया थ्रांर उनसे गिटगिड़ा कर प्रार्थना की कि जान-श्रनजान में मुक्तसे जो भी भूल-चूक हुई हो, उसके लिए श्राप मुक्ते समा कर दें। पचनदम पिठलें ने न तो उसके पिछलें व्यव हार को ही परवाह की थी, न उसकी समायाचना को ही श्रव उन्होंने कुछ महत्त्व दिया। हाँ, उन्हें उसकी नम्रता पर श्राश्चर्य श्रवश्य हुश्रा। परन्तु उस पर भी उन्होंने ज्यादा सोच-विचार नहीं किया। बोलें, ''भैया, यह कंसी बात हैं! तुम मुक्त से समा क्यो मांगो थ्रोर में तुम्हें समा किस बात के लिए करूँ? मुक्ते तुम से जरा भी नाराजी वहीं। चिन्ता न करो। जाथ्रो।''

रत्नम का उद्देश्य पचनदम पिटलें से सम्बन्ध गाठ कर उनसे मिलने के बहाने बार-बार उनके घर श्राने-जाने का था । पर पिटलें के शान्त स्यभाव ने उस चाल को विफल कर दिया । श्रत वह बढी भु मलाहट के साथ लौट चला ।

इसके वाद भी दो-तोन वार वह श्रात्माभिमान को मार कर विना बुलाये पचनदम पिटलें क घर गया। कल्याणी को दूर पर से इघर-उघर श्राते-जाते देखने का श्रवसर भी तब उसे मिला। पर उसके नजदीक जाने श्रोर उससे बातें करने का मोंका उसे नहीं मिल सका। कुवासन। की जो श्राग उसक मन मे सुलग उदी थी, वह इन कारणों से भयानक रूप से धधकने लगी।

\$\$\$\$ **\$**\$\$\$ \$\$\$\$

पचनदम पिरले के देहावसान क समय रत्नम गाँव में नहीं था। पर ज्यो ही उसको खार मिलो, वह गाव भाग श्राया। श्रग्र पचनदम पिरले कोई वसीयत-नामा न छोड़ जाते, तो उनके बाद उनकी सारी सम्पत्ति रत्नम को ही मिलती। इसिलए उसने सोचा कि श्रभो से सम्पत्ति की देखभाल श्रपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इस बहाने से करयाएं। के साथ बात करने श्रार दोस्ती गाठने का भी मौका मिल जायेगा।

यही सब सोच कर वह तामरेश्रोडे चला श्राया था। पर वहाँ पहुंचने पर जय उसे वसीयत की सब वार्ते माऌम हुई तो उसका दिल एकदम बैठ गया। पहले सोचा कि वसायत को ही जाली वता कर श्रदालत में मुकदमा लढा जाय। फिर भी इस विचार को प्रकट न करके कल्याणी के घर गया श्रीर पिल्लों के श्रन्तिम संस्कारों में सहयोग दिया। कल्याणी के पिता चिद्रम्बरम पिल्लों को उसकी पिछ्ली कहानी मालूम नहीं थी, इस कारण पचनदम पिल्लों के ख़ास रिश्तेटार की हैसियल से हर बात पर उससे मलाह लिया करते थे। प्राय उसी की सलाह से सारा काम होता था।

क्रियाकमें समाप्त हो जाने के बाट जमीन की जुताई-यटाई के मामले तें करने की यारी श्रायी । रत्नम पिल्लें ने सलाह दी कि जमीन को ठेंके पर चढ़ाना ही उचित होगा। मैं खुट इसकी व्यवस्था करू गा। चिटम्यरम पिल्लें ने भी इसे मान लिया।

उस रात को भोजन के समय चिटम्बरम पिहलों ने इसकी चर्चा छेडी। कल्याणी ने जब यह सुना तो वह बोल उठी, "पिता जी, जमीन को ज्यवस्था श्रव तक जिस तरह होती श्राई है, उसी तरह श्रागे भी चलैगी। उसमें कोई श्रदल-बदल नहीं होना चाहिए।"

कल्याणी के स्वर में जो दृश्ता थी, उससे उसके पिना को श्राश्चर्य हुआ। श्रीर जरा क्रोध भी।

"तुम क्या जानो यह सब बात, बेटा ! खुट शश्त करना बडी समट का काम है। श्रसामियों को काबू में रखना कोई खेल नहीं। हमारे रत्नम पिटलें की भी यही राय है," उन्होंने जरा चिद कर कहा।

"वह रत्नम पिटलें कीन हैं ? हमारे घर के काम-काज से उनका क्या दावल ?" कत्याणी ने व्यंग-भाव से पूछा।

सुन कर चिदम्बरम पिटलें हक्कबका गये । फिर भी जरा सभल कर बोलें, 'पह क्या वचपन की बात करती हो बेटा ? रत्नम पिठलें ग्रोर कीन हो सकते हैं ? श्रपन पुलिपट्टी के जमीदार की ही बात में कर रहा था । यहाँ की ऊंच-नीच सब पहीं तो जानते हैं ! में इस गाँव के लिए ग्रजनबी जो ठहरा ! ग्रोर तुम तो ग्रभी गोडान बच्ची हो, दुनियादारी से बेखबर ! तुम से यह सारा काम कैसे समलेगा ?"

\*

4

st į

देह

Ri.

फल्याणी उनकी बात काट कर बोली, 'पिता जी । बूढ़े के साथ श्रपनी क्षिकी का द्याह कराने से पहले श्रापको ये सब बातें सोच लेनी चाहिए थी।"

चिद्रग्वरम पिरुलें का सिर् यह सुन कर सुक गया। उनकी ज़वान बट हो गटें। उनकी समक्त में नहीं श्राया कि कल्याणी के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन कैसे भागवा। एक ही दो दिन के शन्दर उन्हें साफ माल्स हो गया कि कल्याणी ही हुँसे घर की सर्वतंत्र स्वतन्त्र श्रधीश्वरी है। उसी की वात यहा चल सकती है। डिसमे मेरा कोई दखल नहीं हो सकता।

जब यह बात स्पष्ट हो गई, तो चिटम्बरम पिल्लों नाराज होकर श्रपने गाँव सौट गये।

उनके जाने के बाद, उस विशाल भवन में कल्याणी श्रपनी बृद्धा फुफी के साथ श्रकेली रहने लगी। जमीन का सब कारोबार पहले ही की तरह चलता था। कारिन्टों श्रासामियों को कल्याणी श्रनसर घर बुलाती श्रीर श्रावश्यक श्रादेश दिया करती। जमीदार का श्रचानक स्वर्गवास होने पर वे लोग घवराये हुए थे कि पता नहीं श्रव क्या होगा। जब उन्हें मालूम हुशा कि सारी व्यवस्था ज्यो की त्यो चलेगी, तो उनके उत्साह व खुशी का ठिकाना न रहा।



ये सब बाते रत्नम पिटले के मन में श्राग में बी का काम करती थीं। उसकी सब चाले बेकार होती गयी। फिर भी वह हताश नहीं हुआ। बार-बार वह जमीटार के घर जाता श्रीर नी रानी में कहला मेजना कि टक्सनी में कुछ खास बातें करनी हैं। पर नांकरानी लीटकर यह जवाब दे जानी कि ठकुरानी श्रस्वस्थ हैं। कोई साम बात हो तो मुनीम जी से कर लें।

वार-वार की इस निराशा के वावजृद पता नहीं रानम क्य तक श्राना यह

"ग्राक्रमण्" जारा रखता । पर एक वार एक विशेष घटना हुई, जिसने इसकी इतिश्री कर दी।

जमींदार के घर के द्वार पर हमेशा एक कुत्ता वधा रहता था। ऊंची नसल का था। देखने में बढ़ा ही भोला श्रौर प्यारा लगता था । कभी भू कता नहीं था। न किसी को नाहक काटता चाटता ही था। पर श्रगर मालिक ने किसी की तरफ इशारा करके छोड़ दिया, तो पिराइली का कम से कम श्राधा सेर माँस काट कर न स्था जाय तो उसे चैन नहीं पडती थी।

उस दिन वह कुत्ता, बैठक की खिडकी की सीखची के साथ वंधा हुग्रा



था। ज्यो ही रत्नम पिल्लें द्वार के पास पहुंचा, उस खिडकी के श्रन्टर एक युवती का हाथ दिखाई दिया । वह सोने की चूडियों पहने हुए था । सुन्दर, मृदुल, कमनीय था वह हाथ देखते ही देखते उस हाथ ने कुरते की चेन ( जंजीर ) को धीरे से पोल दिया। साथ ही खिडकी के श्रन्दर से मधुर स्वर में ''छ'' की थावाज थाई। वस, कुरता एक वार ''वीव'' करके भूं का श्रीर फिर पुलिपटटी के पिल्लै साहब पर भपटा, मानो ज्यादा वार्ते करने मे उसे विश्वास नहीं था। पिढ्लै साइच भागने लगे। क्रांते ने उनका पीछा किया । थोडी ही देर में पिल्ले माहव की पतलून कुत्ते के दानों के बीच में फमकर 'टर' से फट गई। श्रगले ही च्रण पिल्ले साहव की पिराडुली में कुरते के दात गड गये। पिल्ले साहब शोर

मचाते हुए दुगुने वेग से भागने लगे । कुःता भी उनके माँम का मजा लेता हुआ उनके पीछे-पीछे दौड़ा। गली के कोने तक उचित मत्कार के साथ उन्हें बिटा करने के बाद हो कुत्ते को घर लौटने का ख्याल आया।

बरकर भागनेवाले के साथ प्रायः किसी को भी महानुभूति नहीं होती। इस भानवीय दुर्यंतता के कारण जय पिल्ले साहय कुत्ते के डर के मारे भागे, तब गली के सब लोग—यहे-यूड़े तक—उहाका मार कर हंसने लगे। कुछ र रारती लड़कों ने कु'ते को खूव दाद भी टी। कुत्ते के टाँतो ने पिटलें के पैर में तथा गाँववालों की हसी ने उसके हृदय में गहरा घाव कर टिया। कत्याणी के प्रति उसके मन में श्रासीम हूं घ की भावना भड़क उठी। पिटलें साहय ने ठान ली कि इस श्रारत से किसी तरह बदला जैकर छोड़ गा।

### पिल्लै साहब का बदला

रत्नम पिल्लें ने कल्यागी से बदला लेंने की कई चालें सोचीं। श्राखिर उसने वह निश्चय किया कि तामरेश्रोंडें की सारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाय ताकि कल्यागी को श्रदालत में मुकदमा लड़ने या उससे सिन्ध वार्ता करने के लिए विवश होना पड़े।

उस साल तामरेश्रोह के खेतो में बहुत श्रन्छी फसल हुई थी। फसल कट चुकी थी, लेकिन धान की रासें सब खिलहानों में ही पदी थीं। कल्याणी श्रभी निर्णय नहीं कर पायी थी कि खिलहानों से ही धान को ज्यापारियों के हाथ उठा दिया जाय, या कोठी में लाकर कुछ दिन के लिए रक्खा जाय।

एक न्यापारी बार बार श्राकर मांग रहा था कि धान को तुरन्त उठा दिया जाय। लेकिन मुनीम जी को यह ठीक नहीं जंचा। "हमारे यहा धान बवार के मास में ही उठाया जाता है!" उन्होंने कहा।

इनमें ऐसी वार्ते हो ही रही थीं कि इतने में एक श्रादमी बेतहाशा भागा श्राया श्रीर हांफता हुश्रा बोला, ''ठकुरानी साहिबा! गजब हो गया! श्रनर्थ हो गया!''

पूछने पर उसने वताया, "पुलिपट्टी के लोग श्राकर खिलहान से धान उता रहे हैं। वीस-तीस ठेले श्राये हुए हैं। सो से ज्यादा लठेत श्रागे लाठी लेकर खहे हैं। सब शराब के नशे में चूर माल्स होते हैं। लाठी धुमाकर हमें धमका रहे हैं। यही खबर देने के लिए में भागा श्राया श्रीर यहां श्राकर ही उम लिया !"

वृद्धे सुनीम जी ने यह सुना तो हताश होकर वहीं बैठ गये। विचारे सन्जन भादमी थे। उनके जमाने में कभी ऐसा सकट सामने नहीं श्राया था। उन्हें कुछ सुमा ही नहीं कि विपदा का सामना कैसे किया जाय ?

कुछ देर तक कल्याणी भी विचार-मग्न येठी रही। श्रचानक उसकी श्रॉख विमक उठी । योली, 'मुनीम जी । श्राहए, खलिहान चलें।''

मुनोम जी सन्न रह गये। पूछा, ''क्या कहती हो वहू ?''

"हाँ, में खुद खिलहान चल्राो। श्राइए, चलें।" यह कह कर कल्याणी तेपा होका चल पड़ी।

फूफी ने श्रन्टर से उसकी बाते सुन लीं। वह बाहर टोडी श्राई श्रींर उस का रास्ता रोकती हुई बोली, "फल्याणी, बेटा | मेरी बात मानो। वहाँ न जाना तुम !"

पर कल्याणी ने उसकी परवाह नहीं की । फ़ूफी को प्यार से एक तरफ हटा दिया श्रोर श्रागे बढ़ी ।



उसकी हिम्मत देखकर मुनीम जी का भी पौरध जाग उठा । श्रामामी की पुकार कर कहा, "श्रेरे, जाश्रो जटनी । श्रपने सब श्राटमियो को इकट्टा करो शाँर लाठियों के साथ खिल्हान में ले श्राश्रो।"

पर क्टयाणी ने उन्हें मना कर दिया श्रीर कहा, "मुनीम जी ! श्रादमिया

### पिल्ले साहव का वदला

लाठियों का कोई काम नहीं। ग्राप श्रवेले मेरे साथ चलें, वही काफी है।"
दूर पर कल्याणी को देखते ही धान खुरनेवालें, लाठीवालें, देलें सबके



सव श्राश्चर्य चिकत रह गये। उन इलाको में जमीं-दारों की पित्तया प्रायः खेतों की तरफ श्राती-जाती नहीं थीं। तिस पर जहां मार-पीट की श्राशंका थी, यहां कच्यायी को इस तरह श्रवेले श्राती देख कर सबके मन मे एक श्रज्ञात भय छा गया। सब जहां के तहा छहे ताकते रह गये।

कल्याणी शान से चल कर उनके बीच में खढी हो गई थ्रार सबकी तरफ एक बार दृष्टि दौड़ायी। फिर पूछा, ''क्यी भाई।' तुम सब कौन हो ?''

ं कुछ देर तक वहा सन्नाटा द्वाया रहा । इसके

भाद उनसे से एक श्रादमी, जो सबसे ज्यादा शराबी व मुंहफट था, बोल उठा, "हम सब श्रादमी हैं, बहूरानी !"

"तुम लोग किस जमीन के हो ?" कल्याणी ने फ्रिर पूछा।

"पुलिपट्टी की जमीन के।"

''श्रच्छा, तो यह खिलहान पुलिपट्टो का है, क्या ?

"नहीं जो।"

"तो फिर यह किसका है ?"

"तामरेष्रोडे की जमीन का।"

''य्यच्छा, धव सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखों। जानते हो न, म कौन

शराबी ने यह प्रश्न सुना, तो चिल्ला उठा, "माता। महाकाली ! तुम तो महामारी हो ! हा हा ! मेंने कैसी भूल की कि तुम्हें पहिचान न पाया ! घरे लोगो, दण्डवत करो माता के सामने ! यह देवी हैं, देवी !" कहते कहते वह धडाम से जमीन पर गिर पड़ा, कल्याणी के छागे दण्डवत प्रणाम किया छार बड़बड़ाने लगा, "माता, रहा करो। बचाछो हमें !"

बाकी लोग यह देख कर किंकर्तव्य-विमृद से खड़े रहे।

कल्याणी श्रविचितित भाव से बोली, 'श्रिरे मूर्खी ! तुम्हारी रचा करने ही के लिए में श्रायी हूँ। जिस काम के लिए तुम लोग श्रव यहाँ श्राये हो, वह भारी श्रपराध है। दिन-दहाड़े डाका डालने के लिए श्राये हो तुम ! जानते हो इसकी सजा क्या होगी ? तुम्हें पकडकर हथकडी-वेड़ी लगा दी जायेगी श्रोर सात साल की कडी केंद्र की सजा दी जायेगी। सममे ? जब तुम लोग जेल चले जाश्रोगे, नव क्या, तुम्हारे ठाकुर साहव तुम्हारे वाल बच्चो की परविराध करेगे ?"

''राम कहो बहूरानी ! यहाँ मजूरी के ही लाले पड़े हैं। वाल-बच्चो की परविषय तो दूर की बात है,'' एक किसान ने कहा।

'तो फिर उनकी वातों में श्राकर यहां लुटेरों का सा काम करने नयों चलें श्राये हो ? चलों, लौंट चलों सब लोग। शाम को श्रपने घरवालियों को कोठी पर मेजना। टस-दस सेर श्रनाज हर एक को दिया जायेगा। खड़े नयों हो ? जाश्रो।"

कल्यागी की यह बात श्राटमियों पर श्रसर कर गई । एक श्राटमी श्रपने साथियों से बोला, ''हा भई ? बहुरानी ठीक कहती हैं । हमारा क्या श्राता-जाता है जो नाहक बला मोल लें ?'' उसकी बात मान कर पहले उस श्राटमी बापस जाने लगे । उनके पीछे-पीछे कुछ श्रोर लोग गये । थोड़ी देर में रहे सहे लोग भो श्रापस में कहने लगे, ''भई, हम ही क्यो मगडा मोल लें ?'' फलत वे भी चले गये।

इसके बाद कल्याणी ने ठेले वालो को बुला कर उनसे बात को। पिरणाम यह हुन्ना कि खिलहान से सारा नाज उन्हीं ठेलों में लट कर कल्याणी की कोठी में पहु चा दिया गया। ठेले वालों को दुगुना भादा मिल गया श्रोर वे सुशी खुशी चलें गयें।

रत्नम पिरुले को जब इसका सारा हाल मालम हुत्रा, तो श्रपमान श्रोर होभ के मारे वह जल-भुन कर रह गया । उसका द्वेप प्रचएड ज्वाला की तरह भभक उठा । इसी के परिणाम-स्वरूप उसे यह उपाय स्मा था कि कोन्लिडम-वार्जे डाकू को रिश्वत देकर कल्याणी के घर टाका डलवाया जाय ।

# अपूर्व मिलन

जय तक पचनदम पिल्लें जीवित थे, तवतक क्ल्याणी श्रपने हृद्य के किलें की प्रयान-पूर्वक रचा किया करती थी। उसमें वह मुच्चयन को प्रमेश करने ही नहीं देती थो। उसे प्रवेग करने देना उसने पाप समका था। इस कारण जब कभी मुच्चयन की याद श्राती थी, क्षट वह घरेल्ड काम धधो में सलग्न हो जाती श्रार उस याद को मिटाने का प्रयान करती। ईश्वर से प्रार्थना करती कि 'हे दयामय पाप के विचार मेरे मन में उठने से बचायो ।' सीता, दमयन्ती, नलियनी श्रादि सितयों की श्राख्यायिकार्ये याद कर लेती श्रोर मन को हढ़ कर लेती। इस तरह सदा सजग रह कर मन को कावू में रखने को धुन में व्यस्त रहने के कारण, कोई श्रार्चर्य नहीं कि पचनदम पिल्लें उसके मुख पर हसी की रेखा तक नहीं देख पाते थे।

पति के जीवनकाल में उसने मन पर जितना हो कठोर नियंत्रण कर रक्ला धा, उनके देहान्त के बाद उसे उतनी ही खुली छूट दे डार्ल थो । खासकर चू कि पंचनदम पिटलें ने उसे चैवाहिक बन्धन से मुक्त कर दिया था, इसलिए उसने सोचा कि श्रव मुक्तरयन की याद करने में कोई पाप नहीं। इस तरह बधनमुक्त होते ही उसका मन मुक्तरयन की श्रोर दौंडा गयां श्रौर किर वहाँ से हटा ही नहीं। उठते-धंठतें, सोते-जागते, सदा मुक्तरयन की हो याद उसके मन में समाई हुई थो।

उसे यह जानने की बढ़ी उत्सुकता हुई कि मुत्तय्यन श्रव कहाँ है, श्रौर क्या कर रहा है। जब यह सन्देह उठता था कि शायट मुत्तय्यन ने विवाह कर लिया होगा तो उसके हृदय पर वरिंद्रयाँ चलने लग जातीं।

सोचती, "नहीं, नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता।" इस विचार से जरा टाउस बंध जाता। परन्तु श्रमके ही च्या यह सोच कर खिन्न हो उठती कि न जाने वह कहीं श्रीर में कहीं ? श्रव उससे मिलन कैसे हो सकेगा ? तुरन्त यह सोचकर मनको सान्त्वना दे लेती कि नहीं नहीं, इस जीवन में निश्चय ही में उसे देख्ंगो। उमके प्रति मेरा श्रेम सच्चा है, इसखिए यह कैमे हो सकता है कि हमारा पुनर्मिलन न हो ?

कभी यह सन्देह उसे सताता कि "उन दिनो ही वह कहा करता था कि

तुम श्रमीर हो श्रोर में गरीय । श्रय तो में सचमुच ही श्रमीर हो गई हूँ । तो इसमें कही उसकी घृणा श्रोर बढ़ें गी तो नहीं ?" परन्तु साथ हीं इस शका का समापान भी उसे सुम जाता । सोचती, "ऐसा कुछ नहीं होगा । श्रयतक तो वह खुद समम गया होगा कि सारा कसूर उसी का था । में कहू गी, देखो, यह सारी सम्पत्ति तुम्हारी है । इसके साथ तुम जो चाहो करो । तय उसका मन पसीज जायेगा।" हम विचार से उसका मन नये ही उत्साह से भर जाता ।

कल्याणी को इतनी वात उसके पिता से माल्स हो गई थी कि मुत्तरयन पूं कुलम छोड़कर चला गया है श्रीर किसी मठ में गुमारतागीरी करता है। उसका ठौर-ठिकाना जानने श्रीर उससे मिलने के लाख उपाय उसे सुमते थे। पर हर एक में कोई न कोई कमी नजर श्राती थी श्रीर वह उसे छोड़ देती थी।

ऐसी ही परिस्थित में फल्याणी ने कोल्लिडम वाले चोर की चर्चा सुनी थी। जब सुना कि उसका नाम मुत्तरयन है, तो उसे रोमाँच हो श्राया। चोर के पिछने हुत्तान्त के बारे में पूछताछ करके उसने जान लिया कि वह किसी मठ में गुमारता था। इसमें उसका सारा सन्देह दूर हो गया। यह भी राका उसी चण मिट गड़ कि श्रव मुत्तरयन से कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। उसने निश्चित समक लिया कि किसी न किसी टिन वह मेरे घर डाका डालने श्रायेगा ही। इस निश्चिय के साथ वह सोचने लगी कि जब मुत्तरयन से मुलाकात हो, तो उसका कैसे स्वागत किया जाय!

कल्याणी चाहती थी कि मुत्तरयन जन, भी उसके घर श्राये, तब घर मे भीव भाइ न हो। इसी कारण पिता जी के नाराज होकर गाव चले जाने के बाद उसने उन्हें वापस बुलाने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया था। उसे माल्स तो जरूर था कि चिदम्बरम पिल्ले श्रपनी दूसरी पत्नी श्रीर बच्चो समेत तामरेश्रोडे चले श्राने के लिए तैयार थे। किर भी उसने उसकी चर्चा ही नहीं छोड़ी थी।

श्रवसर मुत्तय्यन के श्राने को श्राशा से वह रतजाने किया करती थी। कभी भएकियाँ ले लेती थो, तो इतनो हलकी कि जरासी श्रावाज होने पर जान पड़ती थी। सोचती कि वह किस रास्ते, किस ढम से श्रावेगा ?— छप्पर फाँट कर श्राँगन से कूद पड़ेगा या सेंध लगा कर श्रन्टर घुसेगा, या डाक्र्द्रल के साथ, मशालें लिये, खुल्लम-खुल्ला श्राकर टरवाजा खटपटायेगा ? श्रमर इस तरह श्रावर मुत्तय्यन ने टरवाजा खटपटाया श्रोर कल्याणी ने श्राकर टरवाजा प्रोला तो वह एकटम भावत्रा न रह जायेगा ? वार-वार मन ही मन उसकी कटपना करके वह हस पढ़ती।

चाँदनी रातों में वह घर के श्राँगन में वेंडे रात भर श्राकाश की तरफ ताकती रहती। सोचती, "यही चाँदनी वहाँ भी छिटक रही होगी, जहाँ मुत्तस्यन होगा। हो सकता है, वह भी श्रव इसी तरह घेंठे-वैठे इस चाँदनी का श्रानन्द छट रहा हो।" जब उसे यह ख्याल श्राता कि शायद मुत्तस्यन भी मेरी याद कर रहा होगा, तो उसके सारे शरीर में गुटगुदी होती।

शघेरी रातों में भी वह श्राँगन में वैठी तारां को निहारती रहती। मन ही मन कहती, ''इस समय वह को छिडम के तट पर कहीं श्रकेले पढ़ा होगा। शायद इन तारों के साथ वार्ते कर रहां होगा।' मट उसे याद श्राता कि को टिलडम के तट पर रात के वक्त गीदड वोलते हैं। 'कभी वीस-पचीस गीटड मुक्तटयन को घेर लें, तो?'''' '" यह कल्पना करते ही उसका सारा शरीर सिहर उठता। कभी-कभी उसकी कल्पना में गीटड़ों का स्थान पुलिस वाले लें लेते। तव उसका दिल उहल उठता। उसके हृदय की तह से यह श्रश्रुमय प्रार्थना निक्लती कि है ईश्वर! ऐसी कोई वात न होने पावे।

मुत्तरयन के डाकू बन जाने के कारण उसके प्रति कल्याणी का प्रेम या सम्मान जरा भी कम नहीं हुणा। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मुत्तरयन कोई श्रनुचित कार्य कर सकता है। वह तो यहाँ तक सोचने लग जाती कि पुलिपट्टी के रत्नम जैसे श्राततायियों के घर डाका डालने में बुरा क्या हो सकता है ?

मुत्तरयन के वारे में दूसरों से चार्ते करने का भी श्रव उसे वडा चाव हो गया था। मुनीम जी तथा पडोस के लोगों से बार वार उसकी चर्चा छैडती। मुत्तरयन मणहूर डाफ्रू हो चुका था। उसका नाम वच्चे-बच्चे की ज़वान पर था। इसलिए उसके वारे में कहयागी की डिलचस्पी से किसी को सन्देह नहीं हो सकता था।

क्सी ने मुत्तरयन की प्रश्सा की, तो वह उसकी निन्टा करती। क्सी दूसरे ने मुत्तरयन की बुरा-भला कहा, तो वह उसका पत्त ले लेती! लोग कहते, "वहूरानी। तुम्हें पता तब चलेगा जब तुम्हारे घर डाफा पड़ेगा"। कल्याणी कठ जवाब देती, "श्रजी उसकी इतनी मजाल कहां, जो मेरे घर की तरफ ताक भी सके ? भागनेवाले मदों ही का डाकृ भी पीछा करते हैं। क्त्रियों की लो छाया से भागते हैं वे।"

सुत्तय्यन चोर फेंसे बना श्रीर क्यों बना, इसके बारे में बहुत बढ़ी-चढ़ी श्रम्तवाहें फैली हुई थीं | लोग कहते थे कि उसकी बहन पर खुद मठाधीश ने हाथ साफ कर दिया था | सुप्तय्यन ने उन्हें रगे हाथों पकड़ लिया श्रीर मारकर श्रधमरा हो गया !

श्रीनरामी के कष्ट का हाल सुनकर कल्याणी जरा खुश हुई थी। "इस श्रीनरामी ही के किए तो मुत्तरयन ने मुक्ते दुकराया था। श्रव क्या हुआ उसका ?" यह सोच कर उसे हुए हुश्रा। लेकिन पल-भर में यह विचार बदल लढ़की। एकटम श्रनाथ हो गई। पता नहीं श्रव कहीं कैयी निःसहाय श्रवस्था में पढ़ी मुसीवत उठा रही हैं।

कल्याणी का मन श्रभिरामी की दयनीय स्थित की करपना करके पानी पानी हो उठा। इच्छा बलवती हो उठी कि श्रभिरामी को हु द-हाँद कर ले श्राऊ श्रीर श्रपने ही साथ रक्खू। परन्तु साथ ही यह भी विचार उठा कि वह उचिन नहीं होगा। उससे लोगों को शक हो सकता है। पहले मुल्लय्यन से मिल कर वार्ते कर लेनी चाहिए श्रीर चोरी-डाके की श्राटत छुड़ा देनी चाहिए। उसके बाद श्रभिरामी को खोजने में ही समकतारी है।

ज्यो-ज्यों दिन बीतते गये, मुत्तरयन को देखने की उसकी चाह भी श्रदम्य होती गईं। ''मुत्तरयन, मुत्तरयन ! तुम हर ऐरे-गैरे के घर चोरी करने जाते हो। इस पापिन के भी घर एक दिन श्राश्रो न ?''—उसका हृदय करुण स्वर में क्रन्टन कर उठा।

46464F

23646

45454.

ऐसी ही स्थित में एक रात को मुत्तय्यन टीवार फॉट कर उसके घर श्राया था। उसे देखं कर वह श्रवाक खड़ा रह गया था। पर कल्याणो महीनों इसी श्रम घड़ी को प्रतीत्ता में रही थो श्रोर इस मिलन के समय क्या-क्या वार्तें करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, श्रादि वातों का वार-वार पूर्वाभिनय कर चुकी थी। इसीलिए उसने मद यह प्रश्न किया था, ''मुत्तय्या ! क्या तुम्हें सिर्फ मेरे गहने ही चाहिए ?''

पर इसके श्रागे वह जो कुछ कहना चाहती थी, वे सव बातें उसके मन में ही दवी रह गईं। उन्हें कहने का श्रवसर ही उसे नहीं मिला।

कल्याणी को पहचानते हो मुत्तय्यन श्राश्चर्य-चिकत रह गया था। पर श्रमले ही च्या उसे श्रकथनीय श्रपमान का श्रनुभव हुशा। ''क्ल्याणी के घर में में चोरी करने श्राया।''—यह सोच कर वह श्रपमान के मारे सिकुडा जाता था। इच्छा हुई कि धर्ती में धँस जाऊ। उसी च्या यह वहाँ से भागा श्रीर एक ही छलाँग में दीवार फाँदकर श्रम्धकार में विलोन हो गया।

खपरैलों के गिरने थौर दृर पर दो बार विगुल बजाने की श्रावाजें न श्रातीं तो कल्याणी को विश्वास ही नहीं हो सकता था कि यह सब सपना नहीं, सच्ची घटना थी।

### रावसाहब उडेयार

रावसाहब शट्टनाथ टहैयार रायवरम तहसील के एक संभ्रान्त व्यक्ति ये स्युनिसिपल कौंसिलर, जिलाबोर्ड के सदस्य, देवस्थानम् (मन्टर-प्रबन्धों) सिमित के श्रध्यन्न श्रादि पदों को वदी टन्नता के साथ वहन करके बहुत स्याप्ति श्रोप्त कर चुके थे। इस तरह के सार्वजनिक कार्यों में सलग्न होने वाले उस तहसील के बहुत से लोग श्रपनी संपत्ति श्रीर सुख-चैन गवा बैठे थे। परन्तु न जाने कैसे, उहैपार साहब पर इसका उलटा ही प्रभाव पहला दिखाई देता था। एक तरफ उनकी सपति दिन-पर दिन बढ़ती जाती थो, तो दूसरी तरफ उनकी शानो-शौकत और प्रभाव दिन-वूनी रात चौगुनी वृद्धि करता जाता था। लोग इसके तरह-तरह के कारण बताते थे। ''भई, सब किस्मत की बात है, किस्मत को !'' यह कुछ लोगों की राय थी। 'किस्मत को मारो गोली ! श्रादमी बढा चतुर है, काबिल है ! मुंह में मिशस और हाथों में सकाई !'' यह कुछ चौर लोगों की राय थी। श्रीर कुछ लोग कहते थे, ''वह तो चोर है, श्रव्वल दर्जे का! स्युनिसिपल संस्थाओं में धूसखोरी श्रीर मिदिरों में छट-खसोट! उसकी श्रमीरी की यही तो कु जी है !'' श्रीर भी विराह तरह की श्रक्रवाहें उनके बारे में उदती थीं।

रायवरम शहर के वाहर, सड़क के किनारे पर, उड़ैयार का बंगला बना था। वारों तरफ विशास बगीचा थीर बीच में भारी कोडी। उस दिन उड़ैयार साहव बंगले के हांद्रंगुरूम में बैठे समाचार पश्नों के लिए एक पत्र तैयार कर रहे थे। उड़ैयार के ख्याति प्राप्त कर करने तथा प्रभाव बढ़ाने का यह भी एक मुख्य मार्ग था। श्रखबारों में उनके ग्रमागरम पत्र श्रक्सर छपा करते थे। कोई विषय ऐसा नहीं था, जिस पर वह अपनी राय हन पत्रों के द्वारा प्रकट न करते हों। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता था जब उनके कम-से कम सो पत्र श्रखवारों में न छपते हों।

्रिक्रिके हैंसी क्रम के अनुसार श्राज भी वह एक पत्र लिखें रहे थे, जी इस प्रकार भारतिकार के किस्तार कार्य

मृदिरणीय सम्पादक जी

कोल्लिक्स के इस् प्रदेश में मुस्तव्यन नाम के एक डाक् के दुःसाहसपूर्ण

व्याह केश्रवसर पर उसने जो कधम मचाया था, उसमे इस तहसील भर के लोगों में श्रातक छा गया है। लोग मदा इस उर से भयभीत रहते है कि न जाने कब हमारे प्राण व सम्पति को सतरा होगा।

कल मुत्तय्यन से मुक्ते एक चिट्टी मिली। उसमे उसने लिखा है कि में एक दिन श्रापके घर श्रतिथि वनकर श्रानेवाला हूँ, उचित सरकार का प्रवन्ध कीजिए।

एक नालायक चोर से इतनी हिम्मत आ गई हैं, तो उसका सारा श्रेय इस तहसील की पुलिस के अधिकारियों ही को है। पुलिस की इम योग्यता की लोग वडी सराहना कर रहे हैं। लोगों की यह हार्टिक अभिलाधा है कि पुलिस के इन सुदच अधिकारियों को उचित तरक्की दी, जाय!

भवदीय,

रावसाहव के एन शट्टनाथ उडेयार

उद्धेयार साहव इस पत्र को लिख कर लिफाफे में वन्ट कर रहे थे कि इतने में एक नौकर ने शाकर कहा, "साहव ! वह श्राटमो श्राया है !"

मट उड़ैयार के चेहरे पर भय की छाया सी टौड गई ! लेकिन पलभर में ही संभल गये थ्रीर वोले, ''उसे थ्रन्टर भेजो । देखो, श्रीर किसी को थ्राने न देना चाहे कोई भी काम हो । समसे ?"

नौकर चला गया श्रौर थोड़ो ही देर में एक श्राटमी श्रन्टर शाया। वह श्रीर कोई नहीं, मुत्तस्यन ही था।

मुत्तय्यन ही था। हाँ, नक्नायपोश होकर नहीं, चलिक 'शरीफ्राना' लियाम पहनकर श्राया था।

श्राते ही उसने ''गुड मार्निंग, सर !'' कहकर उडेयार का श्रभिवादन किया श्रीर खड़ा रहा।

उडँयार कुछ देर तक उसे श्राश्रर्य के साथ देखते रहे श्राँर वाद में बोले 'श्राखिर इतना सा लोंडा होकर क्या उधम मचा रहा है तू !''

"उद्वेयार साहय! ज़रा श्रदव के साथ ही वार्ते करें तो श्रव्छा होगा न ?" मुत्तरयन ने कहा।

"जैसी श्रापकी मर्ज़ी, हुज़रू । तशरीक्र रिक्सिए, हुज़ूर जनावे श्राली जानते तो होंगे कि श्रापको इतनी तकलीक्र क्यों टी गई १" उदैयार ने पूछा ।

'श्रापके श्राटमी ने मुक्ते कुछ भी नहीं बनाया। वस, इतना ही कहा कि श्राप मेरा चेहरा देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। फिर भी में जानता था कि श्रापकी उत्सुकता के पीछे कोई खास मतलव ज़रूर होगा। क्यों, ठीक है न १ ग मुत्तरयन की श्रीसं चमक रही थीं।

उद्यार सोचने लगे। ऐसा लगता था कि मुत्तरयन से श्रपने मन की बात कहते हुए उन्हें जरा भिमक हो रही है। मुत्तरयन ने यह भाँप लिया श्रीर उनकी उसकाने के बहाने बोला, ''उद्येयार साहव ! दिल खोलकर बात कोजिएगा। चोरो में भिमक कैसी ?'

सुनकर उद्वैयार चौंक पहे । पूछा, ' इसके क्या सानी ?"

'ठीक ही तो कहता हूं। हम दोनों में श्रापस में भिमक काहे की ? मामूली चोर हूं तो श्राप हैं मिस्टर—चोर साहत्र ! फर्क तो सिफ्र इतना ही है न ? इसलिए फिक न कीजिए। कहिए, क्या श्राज्ञा है ?" मुक्तव्यन बोला।

उद्देशार ने उसे घूरकर देखा और वोले, "लीग ठीक कहते हैं तुम्हारे वारे में। सचमुच तुम विलत्तण व्यक्ति हो। ख़ेर, जाने दो। श्रव ज़रा ध्यान से सुनो। मेंने कुछ खास काम पर तुम्हें यहाँ बुराया है। मेरे एक मित्र हैं। पाण्डिचेरी से कुछ माल लुका-छिपा कर जाना चाहते हैं। इस काम में तुम्हारी मदद उन्हें चाहिए। लेकिन देखों। इसमें मेरा कोई सम्यन्ध नहीं है। वह मेरे मित्र हैं श्रीर तुम भी परिवित हो। यस, इसलिए मेंने इस काम में हाथ लगाया है। तुम राज़ी हो तो वताश्रो। हीं, ख़तरा ज़्यादा होगा ही। पर मज़दूरी भी उसके श्रनुसार काफ़ी मिलेगी। क्यों, क्या कहते हो ?"

यह सुनकर मुत्तय्यन ने मुँह पर हाथ दबा लिया श्रीर हॅसी रोकने की कोशिश की। पर दसमें सपल न होसका, इसिलए ठाका मार कर हँस पड़ा श्रीर बीच-बीच में उद्येगर की भी तरफ देखा।

उद्यार को शपनी देशभूषा का वहा ख्याल र ता था। मुत्तस्यन को हँसते देखकर उन्हें शक हो गया कि कही कोई पहनाया श्रस्त-व्यस्त तो नहीं है। सट उठे श्रोर दीवार के साथ लगे हुए श्राहने में श्रपना रग-रूप निहारने लगे।

मुत्तस्यन बोला, "टीपटाप में कोई कमी नहीं है, उड़ैयार साहव! बिलकुल घप-दुड़ेट हैं। में उस पर थोंदे हो हँस रहा हूँ १ दुमेरी हँसी का तो कारण ही कुछ छोर है। पाँच छ साल पहले छापने ऐसे ही किसी चोरी के काम के लिए मुम से गादी छाइव करने को कहा था मेंने इन्कार किया तो आपने मुझे वर्छास्त कर दिया था। उस समय भी आपने यही कहा था कि यह सब किसी मित्र के लिए करा रहा है, मेरा इसमें कोई सम्बन्ध नहीं। याद है न ?"

उद्योग के सानों विच्लृ ने टक मार दिया। उचक कर उठ खड़े हुए। "श्ररे कन्यान ! तुन्हीं श्रव" "'?" उनकी जवान सहखड़ाने सगी। श्रारचर्य के मारे कुछ कहते नही बना।

थोदे देर वाद वह खडे-ही-खदे बोले, "गोविन्द नहल्स के व्याह में जब तुम्स देखा था, तभी मुमें शक हुश्रा था कि तुम वही होंगे। इमीलिए किसी तरह तुम्ह जिवा लाने के लिए श्रपने श्रादमी से कहा था। ठाठ से मूळूँ रखा ली हैं न तुमने? तभी तो में पिहचान न पाया ठीक से ! ख़रे। उन दिनों तो तुम बड़े भगत वनते थे ! चोरी-चालाकी के नाम से ही भागते थे। लैकिन श्रव क्या हुश्रा? श्रव तो तुम मशहूर डाकू बन गये हो ! श्रगर उसी समय से मेरे साथ ही रहते, तो कोई ख़ता। नहीं हो सक्ता था। श्रव तो बकरे की माँ कबतक ख़रेर मनायेगी वाला हाल है । तुम्हारा। श्रव भी मेरी बात मानो श्रीर मेरे साथ हो जाश्रो। में एक दिशा में प्रवीण हूँ तो तुम दूसरी दिशा में लाजवाव हो। श्रगर हम डोनो मिलकर काम करें, तो सारी दुनिया को सौ-सों बार ख़रीट कर बेच सकर्त हैं। क्या कहते हो? बोलो !"

"श्रजी मुक्त को न बनाश्रो। में तुम्हारी नस नस पिहचानता हूँ। श्रव तो मीठी-मीठी वार्ते करोगे, लेकिन ऐन मोंके पर गला काट दोगे। कोई बात हो जाय तो मुक्ते फँमा दोगे श्रौर खुट साफ्त बच जाश्रोगे। हाकिम लोग तो तुम्हारे साथे से खरते हैं। श्रगर उन्होंने कुछ हिम्मत की भी, तो भी तुम्हारी तो पहुँच होम मेगर तक है। बचने का कोई न कोई रास्ता हुँद ही लोगे। बिलदान का बकरा वन्ँगा में लेकिन हाँ। श्रव में इन बातो से बिलकुल नही दरता। तो बताश्रो, एक बार पाछिडचेरी हो श्राऊँ, तो मुक्ते क्या दोगे ?"

"पूरे एक हज़ार रुपये !"

''वस, इतना ही १ श्रगर में यो न श्राकर रात को तुम्हारे घर पर डाका डालता तो कम-से-कम पाँच हज़ार की वात रहे हो कर !''

यह सुनकर राष्ट्रनाथ उडेयार चींक पड़े। बोले, 'सान की लकडी पर ही धार की तेज़ी श्राज़माश्रोगे क्या, १''

'श्रजी नहीं उडें यार साहव। ऐसा काम में कभी नहीं करूँ गा। चोर के ही घर चोरी करना पेशे के उस्त क निवलाफ होगा न ? इमिलिए बैक्तिक रहो। में तुम्हारों मदद करता हूँ। उसके बदलें में तुम्हों भी मेरी मदद करनी होगी। जब तुम्हारा काम पूरा हो जायेगा, तब तुम्हों एक मोटरगाडी मुक्ते देनी होगी। एक बार मदास हो खाने की मेरी इच्छा है। क्यो, तब रहा न सीदा ?" मुत्तवन ने प्छा।

उडेंयार ने ज़रा मोचकर कहा, ''ठीक है। देखा जायेगा।''

### मधुमास

श्रगते दिन मध्यान्ह का समय था। राजन नहर का पानी सूख गया था श्रार उसकी वालपर किनारे के घने वृत्तों की सुखद छाया पढ रही थी। इस छायामय वालुका के ऊपर श्रपना श्रगोद्धा विद्यांकर उस पर मुत्तय्यन लेटा हुशा था।

दसत काल का श्रारम था। चैत के श्रमो कुछ ही दिन बीते थे। जहाँ देखो, हरे-भरे-पेड़ पाँघे ऐसे लहलहा रहे थे कि देख कर श्राँखें खुश हो जाती थीं। मृदु समीर उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। जरा दूर पर एक नीम का पेड़ फूलों-फलों से लदा, मनोहर दश्य उपस्थित कर रहा था। मुत्तस्थन उसकी मनोरम सुगध का श्रानन्द जैता हुआ बालू पर पड़ा था। उस पेड़ की घनी शाखाओं में कहीं छिप कर एक कोयल मधुर स्वर में कुक रही थी।

पिछले चैत से लेकर इस चैत तक करीव एक वर्ष मुत्तय्यन इस प्रदेश में दुवककर—लुक-छिपकर—चोर को ज़िन्दगी वसर कर चुका था। इस एक वर्ष के ग्रान्दर दो वड़ी तहसीलों के सभी लोग उसके नाम से थर थर कॉपने लगे थे। ऐसे चिर-परिचित प्रदेश को एक वारगी छोडकर चले जाने का श्रव उसने इराटा कर लिया था। इस विचार से उसका मन न्यथित हो उठा।

उसे इस निश्चय पर पहुंचे श्रभी कुछ ही दिन हुए थे। हमने पहले देखा था कि कलयाणी से रात के वक्त श्रचानक, चोर के रूप में मिलने के बाद मुत्तव्यन किस तरह श्रपमानित श्रीर भयभीत होकर भाग निकला था। उस दिन चह ठीक उसी तरह वेतहाशा भागने लगा था, जैसे हवालाव से चचने के दिन भागा था। श्राक्षिर किसी तरह कोल्लिटम को घाटो के उस प्रदेश में पहुँच ही गया था, जो पिछले एक साल से उसे शरण दिए हुए था। रातों रात उसने नदी पार कर ली पो शीर दूसरे तट की घनो माहियों में जाकर छिए गया था। उसी वक्त उसने अपने भविष्य के घारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसे यह बात साफ मालम हो गयी थी कि श्रय श्रधिक दिन हम तरह का जीवन जिताया नहीं जा सकेगा। श्रिलस को कार्रवाह्यों दिन पर दिन ज्यादा ज्यरदस्त होती जा रही थीं। किसी न किसी दिसी दिन उसे पकड़ा जरूर जायेगा। श्रार पुलिस इसे पकड़ न भी सकी, तो

भी इस तरह निर्भयता के साथ श्रव श्रधिक दिन गुज़ारना सभव नहीं। इतने दिनो तक वह इस प्रदेश में पड़ा रहा, तो वह केवल कर्याणों से मिलने को इच्छा से। जब वह इच्छा इतने विलच्चा रूप से पुरी हुई, तो मुत्तरयन हताश हो उठा।

इसी कारण उसने यह निश्चय किया कि ग्रव तक जो कुछ धन उसके पाम जमा है, उसे लेकर कही समुद्र पार भाग जाया जाय। पर उससे पहले एक प्राग् मद्रास जाकर श्रमिरामी से मिलने की भी उसे इच्छा हुई। परन्तु यह सब काम पूरा हो कैसे ?

जब वह इस उधेद-बुन में लगा हुआ था, तब श्रचानक उसे याद श्राया कि राव साहब उद्धेयार ने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की है। वह पहले ही ताद गया था कि उद्धेयार उससे क्या कराना चाहते होंगे। उद्धेयार के वारतिवक रूप से वह भली भीति परिचित तो था ही, इसलिए उनकी श्रोर से ख़तरा होने की उसे विल्कुल श्राशका नहीं थी। पर उस काले सौंप के बिल में दूध डालना उसे नापसद था। उसका मन कह रहा था कि इससे श्राख़िर उसे कोई लाभ नहीं होगा।

लेकिन समुद्र पार जाने की इच्छा प्रवल हुई, तो उसने सोचा, उहुँयार के सहयोग से वह शायट पूरी हो सकती है। इसी श्राशा से प्रेरित होकर वह उहुँयार से जाकर मिला था श्रोर 'चु गी की चोरी' में उनकी सहायता करना स्वीकार कर लिया था। उस काम के लिए नियत टिन तक चुरचाप श्रपनो 'माट' में छिपकर पड़ा रहना ही उसे उचित जचा था। इस कारण इधर कुछ टिनो से उसकी सर्व कार्याइयाँ वट थीं।

4. 华华

4: 4: 4:

拉拉斯

۱<sub>٦</sub>۲

श्राज राजन नहर की बालुका-शब्या पर पट्ने-पड़े हटात् उसके मन में कत्याणी की स्मृति जागृत हो उठी। यद्यपि उसने उसकी याद को एकदम मुलाने का मकरप कर रक्खा था, श्रोर यह भी सोचा था कि उपकी याद को मन में स्थायी रूप देकर मेंने भारी भूल की थी, किर भी उसका मन बरबस कत्याणी की श्रोर चला। उस रात को कत्याणी ने जो प्रश्न किया था, उसक शब्द बार-पार उसके कानों में गृज उठते थे ''मुत्तरया! क्या, तुम्हें केवल मेरे गहने ही चाहिए १''

उन शानों का तात्पर्य जानने के लिए उसका मन उत्कठित हो उठा। यह सोचकर उसे श्राध्चर्य हुश्रा कि क्टयाणी एक बुढ़िया के साथ, उस विशास कोठी में श्रिकेली क्यों रह रही है शिचा, मैंने भारी मूर्याता की। एक बार उसके मुग्य को ज़रा ध्यान से देख तो लेता। कम-से-कम इतना ही पूछ लेता कि "फुशल तो हो ?" मुक्तरयन बढ़ा उद्दिग्न हो उठा।

इन्हीं विचार-तरगो मे थपेडे खाते-खाते श्रचानक उसके मन मे यह इच्छा

प्रयक्त हो उठी कि उस जीर्ण मिन्टर को एक बार देख आउँ जहाँ मैंने और कल्याणी ने बचपन से लेकर जवानी तक कई वर्ष खुशी से खेलते-कृदते विताये थे। कल्याणी के विवाह से पहले, उसके साथ उसकी श्राफ़िरी मुलाकात भी तो वहीं हुई थी! कल्याणी का उस दिन का वह रूप उमकी श्रांखों के सामने पुन सजीव हो उठा, जब उसने श्रश्रुभरे नैनों के साथ कहा था, "जानना चाहते हो में यहाँ क्यों श्राई श्रीर में श्राती किसलिए ? तुम्हारी ही तलाश में श्राई !"

श्रव मुच्यम से रहा नहीं गया। उस प्रदेश को सटा के लिए छोड़कर जाने से पहले एक बार उस जीर्ण मिन्टर के दर्शन कर श्राने की उसने ठान ली। यह निरचय करने ही कोई श्रज्ञात शक्ति उसे पू कुलम की तरफ नरवस ले जाने लगी। शाम को मिन्टर के पास पहुंचने ही पर उसे यह माल्यम हुश्रा कि वह श्रज्ञात शक्ति क्या थी। हां, वह श्रज्ञात शक्ति कल्याणी ही थी।

मिन्दर पहुचने पर मुत्तच्यन ने श्राश्चर्य-विस्फारित नेश्रो से देखा कि इसी चयूतरे पर, जहां वैठकर खुशी से गाते-हँसते उसने कितने ही दिन विताये थे, फिल्याणी श्रकेली वैठी हुई हैं। वह हृदय थामकर रह गया।

### प्रेमियों का समभौता

नामा प्रा प्रा प्रामा। । सकी लाल-लाल कोंदलों के बीच मिन्दर के पास एक श्राम का पेड था। उसकी लाल-लाल कोंदलों के बीच में श्राम के नन्हें फूलो के गुच्छे लिले हुए थे। उनपर भीरे श्रीर शहट की मिन्न्यों हैं इस तरह चिपको हुई थीं कि फूल नज़र ही नहीं श्राते थे। उनकी मधुर गुनगुनाहट प्रा सारे चन-अदेश को गु जरित कर रही थी श्रीर प्रकृति देवी को मानो श्रानन्द विद्वल निवास देती थी।

ज़रा दूर एक कटी ली माड़ी से वनमिल्लका की एक लता लिपटी हुई थी। उसके अपर रग-विरगी श्रसख्य तितिलयाँ उद रही थीं, मानों लता पर लदे हुए क्लों की मोहक सुवास से श्राकृष्ट होकर ही वे उसपर मडरा रही हों। उन कितिलयों के परो पर भी कैसा श्रद्धुत वर्णजाल! उन पर कैसी रग-विरगी विदियाँ! स्वच्छ, सफ़ोद रग के पर, उनपर काले काले विन्दु। नीले नीले पर श्रीर पीली-पीली विन्दियाँ। पर पीले हैं तो विन्दियाँ लाल लाल। विधाता ने जय इन तितिलयों का सजन किया था, तय तरह तरह के रग घोलकर तैयार कर लिए होंगे श्रीर कल्पना की चित्र-वैचित्र्यपूर्ण उडान से प्रेरणा पाकर तरह तरह से, विलक्षण हिंग से, त्लिका चलाई होगी।

कभी वे तिति तियाँ वनमिल्लिका की लिता पर बैठतों। श्रमले ही स्या श्रकारण हो पर फड़फड़ाती हुई उड जातीं श्रीर सारे गगन का चक्कर काटती। उनके परो का ए फड़फड़ाना देखकर हमारा मन इस विचार से द्रवित हो उठता कि यह सुन्दर जीव हु इस तरह व्यो छुटपटा रहा है ? हाय, च्यामर मे कहीं ज़मीन पर गिरकर प्राया न हु छोड़ बेठे।

कत्याणी का हृत्य उस समय ठीक उसी तरह फटफटा रहा था, जैमें कितितितियों के पर । मुत्तर्यन को त्राते हुए उसने देख ित्या था। देखकर उसका मन कि बित्तियों उद्युत्तने लगा। पर श्रमले ही क्या उसे यह दर हुत्रा कि उसे देखते ही क्या उसे यह दर हुत्रा कि उसे देखते ही क्या उसे यह दर हुत्रा कि उसे देखते ही क्या उसे यह दर हुत्रा कि उसे देखते ही कि स्वरूप धडकने लगा।

उस रात को मुत्तय्यन के श्रचानक भाग खडे होने पर कन्याणी ना मन है श्रसहा वेदना में चीख उठा था। ग्लानि श्रीर हताशा से यह विकल हो उठी थी। सीचा कि मेरी ही मूर्खंता के कारण मुस्तय्यन भाग गया है। मुस्तय्यन से मिलने की ही श्राशा श्रवतक उसके जीवन को सार्थक वनाये हुए थी। श्राशा की वह भी किरण श्रव लुप्त हो गई। मुस्तय्यन इसी तरह चोर का जीवन विताता रहेगा श्रौर श्रावित एक दिन पुलिस के हाथ उसे लगना ही पढ़ेगा। तव फिर १ जीवन भर का कारावास । उधर मुस्तय्यन जेल की सीम्नचियो के श्रन्टर तढपता रहेगा श्रौर इधर उसे श्रवेली ही रहकर जीवन की मरूमृमि पार करनी होगी।

यह फल्पना फल्याणी के लिए ग्रसरा हो उठी। उसकी ग्राँखें डवडवा ग्रायों। इससे पहले वह शायद ही कभी श्राँस् वहाती थी। पचनदम पिल्लें के साथ जब से उसका व्याह हुग्रा तबसे उसने मानो दिलपर भारी पत्थर रख लिया था। पर उस रात की घटना के बाद वह विलख-विलखकर रोई। श्राँसुश्रों की धारा रोक नहीं रहती थी।

कल्याणी की फूफी यह देखकर घवडा गई। एक दिन वह कल्याणी से योली, ''वैटा, जिस दिन से घर में चोर श्राया, उस दिन से पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है। तुम घवडा गई हो। मुक्ते ऐसा लगता है कि देशी महामारी को भोग चढ़ाना होगा। चलो प्रंकुलम चलें श्रोर सबके साथ मिल-जुलकर हँसी के साथ वहाँ कुछ दिन विता श्रायें। तुम्हारी घवराहट तभी दूर होगी श्रीर तभी मन को चैन मिलेगी।"

फूफी ने यह सुमाव बड़े सरल भाव से रख तो दिया था, पर उसे श्राशा नहीं थी कि कल्यागी श्रासानी से उसे मान लेगी। इसलिए जब कल्यागी ने तुरन्त उसकी बात मान ली, तो उसे बड़ा श्राश्चर्य हुआ।

पूंकुलम का नाम सुनते ही कल्याणी को अतीत को कितनी ही मधुर वार्ते याद हो आयीं | कोल्लिडम नदी तट का वह जंगला, वह पुराना जीर्ण मन्दिर, सव उसे पूंकुलम की श्रोर लींचने लगे | इसलिए उसने कट श्रपने पिता जी को चिट्ठी लिख दी | दो ही एक दिन में चिद्म्बरम पिल्ले श्राये श्रीर दोनों को लेकर पूंकुलम लीट गये |

दोग्एफ दिन कल्याणी घर ही में पढ़ी रही । वाद में गगरी उठाये नदी के खिए चल पढ़ी । जब घह इतनी सी वच्ची थी, तभी उसे मना करने-वाला कोई नहीं था, तो श्रय जब कि वह विशाल ऐरवर्य की श्रधीश्वरी हो चुकी थी, उसे मना करने को हिम्मत किसे हो सकती थी ?

**安安安** 安安安

몽윤용

श्रव मुत्तरयन को सामने देखते ही कहयाणी उठकर खढी हो गयी। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते हुए कुछ देर चित्रवत खढ़े रहे । मुत्तरयन से श्रचानक, भग्नरयांगित रूप से भेंट होने के कारण कल्याणी एक तरफ तो श्रारचर्य चिकत हो रही थी श्रौर दूसरी तरफ़ उसे यह भी भय था कि कही कुछ ऐसी बात मेरे मुह से न निकल जाय जिससे मुत्तय्यन फिर भाग राड़ा हो जाय।

पर इस बार मुत्तस्यन भागनेवाला नहीं मालम हो रहा था । पहले हो विश्वास नहीं हो सका कि सचमुच ही कटयाणी मेरे सामने राडी है । जब यह भूम ज़रा दूर हुआ तो वह कल्याणी के पास आया।

''कल्याखी ! सचमुच तुम्हीं खढी हो, या कोई मायास्वरूप हैं ?'' उसनेपूद्यी।

"उचित तो यह था कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सन्देह करूँ। क्यो कि ,स घड़ी आँदों े सामने प्रकट होना और अगली घड़ी श्रोमल हो जाना, यह तुम्हारी

ही तो श्रादन है । अ कल्याणी बोली श्रीर दोनों हाथ फेलाकर उसके सामने खड़ी हो गयी, मानो उसे फिर भाग जाने से रोकना चाहती हो।

मुत्तय्यन यह देखकर खिल खिलाकर हस पदा । कल्याणी भी हसी रोक नहीं सकी। दोनों हस पढ़े। उन्हें इस तरह हार्दिक हसी हमे एक श्रक्षी गुजर चुका था, इसलिए दोनो जी भरकर हमे। जामुन के पेड पर चिडियों का एक घोसला था इन प्रीमियो की हमी सुनकर चिडियों के ववचे डर गये श्रौर घोसले से वाहर मॉक्कर महमी हुई नन्हीं नन्ही श्रायों से उन को देखने लगे।

मुत्तरयन ने बड़ी किन्नाई से हमी रोक्ती श्रोर बोला, ''करयाणी, सच मुच मुक्ते विश्वास नहीं होता कि तुम्हीं सामने खड़ी हो। तुम यहाँ श्रामीं क्यों ? उस पुराने मुत्तरयन





की खोज में ? लेकिन वह नो श्रव खत्म हो चुका है। श्रव जो मुक्तस्यन जीवित है, वह तो डाक्रू है। उसके श्रीर तुम्हारे बीच में ऐमी श्रथाह खाई बन गयी है जो इस कोल्लिडम नदी से भी श्रधिक विशाल है।"

"मुक्तस्यन! यह -में जानती हूं कि तुम ढाक् वन गये हो। लैंकिन में भी तो वह पुरानी कल्याणी नहीं रही! जंगल में मौज से घूमने- खेलने वाली "वनदेवी" फल्याणी कभी की खत्म हो चुकी है। श्रव जो तुम्हारे सामने खड़ी है, वह तो है विधवा कल्याणी।"

''यह क्या <sup>१</sup> हाय <sup>।</sup> उस पापी नें<sup>!</sup>तुम्हारे साथ विवाह फिया, तो क्या,

इस तरह तुम्हारा जीवन त्रवीट करने ही के लिए ?" मुत्तस्यन ने भग्न हृदय से पृछा ।

"उन महापुरुष की निन्दा न करो, मुशस्या । वह सचमुच पुरुषमूर्ति थे। उन जैसे कुछ महात्माश्रों की ही तपस्या का फल है कि यह संमार श्रव तक चल रहा है—छिन्न-भिन्न होकर विखर नहीं जाता।"

कल्याणी की ये वार्ते सुनकर मुत्तरयन की त्योरियाँ चढ गयीं। कठोर स्वर में पूछा "श्रगर पति के प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, तो फिर इम डाक्ट की खोज में यहा क्यों श्रायीं ?"

कल्याणी की श्रांखों से टपाटप श्रांसृ की वूँदें निक्ल श्रायों । किर वह गरस श्रिश्रारा बनकर उसके सहुल क्रपोलों पर वह चलीं । देखकर मुत्तय्यन का हृत्य द्रवित हो गया। रुद्धकंट से जोला, "क्ल्याणी! में वड़ा ही निर्देशी हूँ। ग्रार मूर्ख भी । तुमसे मिलने मे पहले पल पल तुम्हारी ही याद मे विताया करता था। मेरा जी तढ़प उठता था कि इस जीवन मे कभी कल्याणी के दर्शन हो भी सकेंगे? पर जब तुम्हें देखने का सौभाग्य मिला, तो मूर्यता की वातें करके तुम्हें रुला रहा हूं। मुक्तमे वडा ग्रभागा दुनिया मे कीन हो सकता है। कभी कभी सोचता हूं, में इस ससार में पैटा हुन्ना ही क्यो ?"

"श्रीर क्सि लिए पैटा हुए ? एक मातृहीन लड़की का जी जलाने ही के लिए पैटा हुए तुम !" कल्याची की वातों से वेटना की कराह थी।

कुछ देर बाद वह संभल कर शान्त स्वर में बोली, 'मुत्तरया ! हमने जीवन में एक बार एक भारी भूल कर दी थी । ईश्वर ने हम दोनों के हृदय को प्रेम के बन्धन में बाध रक्खा था। हमने अपनी मूर्यता के कारण उस बधन को तोड़ने का प्रयत्न किया। इस मूर्खता का फल भी हमें खूब मिला। श्रब फिर वही भूल न करें। इस तरह की ज़िटगी तुम ज़्यादा दिन बिता नहीं सकते। एक न एक दिन पुलिस के दाव में आकर ही रहोगे। इसिलए मेरी बात मानो ! कुछ दिन तक चुप चाप कहीं पढ़े रहो और जब खलबली कुछ कम होगी, दोनों समुद्र पार के किसी श्रजात देश को भाग चलें। वहां जीवन का एक सुखमय पर्व श्रारभ करेंगे।"

कल्याणी की वातों से श्रपने ही विचारों की गूज सुनकर मुत्तय्यन फिर चौंक पढा। फिर भी श्रपना श्रारचर्य प्रकट किये बिना बोला, ''कल्याणी, तुम तो मुक्ते देश-निकाला देने पर सटा उतारू रहती हो।"

'क्या श्रमी तक तुम मुक्ते समक्त नहीं पाये, मुत्तव्या ? में तुमको श्रवेले थोहें ही भेज रही हूँ १ पहले जहाज़ में तुम जाश्रोगे, तो श्रमले जहाज़ में मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चल दूं गी।''

"वया सच कहती हो, कल्याणी ? श्रच्छी तरह सोच-विचार कर फिर एक वार बोलो । क्या इतनी विशाल सपत्ति, घर-द्वार, नौकर चाकर, भाई-वन्धु, सबको छोढ़कर इस चोर के साथ चलने के लिए तैयार हो तुम ? सचमुच ?"

'हा, मुत्तरया ! मेरी निगाह में तुम्ही इन सबसे बढ़कर हो। दिवगत ज़र्मी-दार की इच्छानुसार इस सारी सपित को धामिक सस्थाओं के लिए छोड़ दूगी। वस, हमें धन की कोई श्रावरयकता नहीं। जहां भी जायेंगे, मेहनत-मशकत करके गुजारा कर लेंगे।"

''श्रव भी तुम्हीं मेरी खातिर महान विलटान कर रही हो, कत्याणी । मैंने कुछ श्रौर ही सोचा था । मेरी श्रभिलाषा थी कि लृट का सारा धन एक दिन तुम्हारे चरणों पर लाकर डाल दू श्रौर कह दू कि इसका जैसा चाहो उपयोग कर जैना । लेकिन तुम तो मेरी ख़ातिर कुवेर की सी इस विशाल सपित को ठोकर मारने के लिए तैयार हो रही हो। श्रव भी हार मेरी ही हुई । पर इम बार में पहले की तरह हठ नहीं करूं गा। विदेश जाने के लिए में तैयार हूं। लेकिन उससे पहले मुक्ते एक काम करना है जिसके लिए में वचन दे चुका हूँ। साथ ही मद्रास जाकर एक बार श्रिम-रामी को देखना चाहता हूँ। उसके लिए सब तैयारिया हो चुकी हैं। बस, एक-दो महीने श्रीर सब कर लेना।"

"हाय रे ! फिर एक नार तुम खतरा ही तो मोल लैने जा रहे हो !"

"नहीं कल्याणी । श्रवके में काफ़ी सावधान रहूँगा। कलतक मुक्ते श्रपनी जान की परवाह नहीं थी। चाहता था कि मौत श्रा जाय। लैकिन श्रव, जब तुम से फिर मुलाकात हो गयी, जब मालूम हो गया कि इतने दिन बाट भी तुम्हारा प्रेम घुवतारा की तरह स्थिर है, प्राणो का मोह मुक्त में पुन. जागृत हो उठा है। श्रव में जीना चाहता हूँ। इसलिए सावधान रहूगा।"

# ३२ मोटर-दुर्घटना

सूर्य श्रस्त हो चुका था। पश्चिमी श्राकाश मे श्रर्धचन्द्र उदित हो रहा था मानों शान्त सागर में सुन्दर नौका तैर रही हो । नीले श्राकाण में टिमटिमाते तारो के बीच में रजत-श्राभूषण सा सुशोभित चन्द्रमा, थोडा सा ही प्रकाश टे रहा था। पर इस ससार में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हे वालचन्द्र का यह धीमा प्रकाश भी श्रनावश्यक प्रतीत हो रहा था श्रौर जो उसके श्रस्त होने की प्रतीचा कर रहे थे। ये थे चु गी के चोर । ये एक मोटर गाड़ी में थे, जो पाण्डिचेरी से वरीव ब्राट मील की द्री पर खेतो के बीच में से चली था रही थी।

मोटर गाढी पर लाल रग लगा था। नवर प्लेट का नाम रक नही । श्रागे की वित्तया बहुत धीमी जल रही थीं । गाडी को चले करीव श्राध घटा हो चुका था, फिर भी ड्राइवर ने एक वार भी भोंपू नहीं बजाया था।

गाडी में चार श्राटमी थे, जिनमें मुत्तय्यन भी एक था । उसक हाथ मे एक रिवालवर था। वह खुब चौकस होक्र बैठा था श्रीर गडी ने पीछे की तरफ सतर्क नेत्रों से देखता था रहा था। उसे यह हुक्म हुथा था कि पुलिस की गाडी पीदा करे तो उस पर गोली चलावे।

प्राग्ट्ध, विस्मत, पिद्युले कर्मी का फल श्रादि के बारे में लोग जो कहत है, उसमे कुछ न कुछ सत्य श्रवश्य होना चाहिए । वरना, कत्याणी से पुनमिलन होने के वाट, उसके श्रमर प्रेम को प्रत्यक्त रूप से जानने क बाट, मुक्तय्यन का मन ऐसे काम में कैसे लगता ?

चन्डास्त होने लगा तो मोटर गाडी रोतो-खड्डो का राम्ता छोड़कर श्राम सडक पर पहुँची । उस स्थान पर सडक एक भारी कील के नट के साथ साथ जा रही थीं। भील में पानी लवालव भरा, लहरें मार रहा था। श्राधी मील तर मील वे विनारे के साथ साथ चलने के बाद सहक दूसरी तरफ घुम गयी थी।

ज्यों हो मोटर सडक पर पहुँची, ढाइचर ने कित्रसलरेटर को ज़ोर से दबाया। वस, गाडी हवा से बातें करने लगी। गाड़ी में बेंटे हुण लोगो ने चन की सास ली कि बस, ग्रव कोई खतरा नहीं है । मुत्तय्यन ने भी रिवालवर पर से ग्रपनी पक्रड जरा ढीली की।

श्रचानक ''हात्दे' की श्रावाज श्रायी । उसके साथ ही साथ करीय दस

पुलिस वालों की टार्च लाइटों का प्रकाश गाडों पर पड़ा । जहां पर सडक कील से इटकर घूम गयी थी, वहां वीस-पच्चीस पुलिसवालें कट से उठ खड़े हुए । ठीक इसी समय पीछे से एक मोटर गाडी के तेज़ी से श्राने की श्रावाज श्रायी । मुत्तस्यन की गाड़ी के श्रन्टर किसी ने चिल्लाकर हुक्स टिया, ''गाडी न रोको । तेज चलाश्रो ।'' दाइवर ने 'ऐक्सिलरेटर' को श्रोर जोर से दवाया । गाड़ी श्रचिन्त्य वेग से गरजती , हुई भाग चली ।

इतने में एक भारी श्रावाज से हुक्म निकला, "श्रूट !" कई वन्द्रको से एक साथ गोलिया निकलीं। मुत्तच्यन ने भी गोली चलायी। पर पहली गोली चलाने के बाद जनतक उसने दूसरी बार गोली चलाने की कोशिश की, उसे कहीं श्रौंधे मुंह गिरने का मा श्रनुभव हुशा।

पुिलस वालों की एक गोली मोटर के टायर पर लगी। जिससे टायर फट गया। तेज़ चलने वाली गाडी ग्रचानक घृम गई श्रोर कील की तरफ वेग से चली। श्रगले ही च्या में गाडी उद्यल कर कील के श्रन्टर गिर पडी श्रीर एक दम हुव गयी।

पल भर के लिए मुत्तय्यन हकवका गया। पर श्रगली ही घड़ी वह समक गया कि हुश्रा क्या है। जब उसे माल्स हुश्रा कि में मोटर के साथ साथ पानी में ह्य गया हूँ तो उसे हिम्मत भी हुड़े कि श्रव वचना मुश्किल नहीं है। पानी तो उसके लिए माँ की गोट की तरह प्यारा था न ?

हाथो-पैरो से टटोल कर उसने मोटर का किवाड खोल लिया श्रोर वाहर निक्ल श्राया। फिर धीरे से मिर पानी से वाहर उठाया। वहुत से पुलिस मैन यित्रयों व वन्द्कों के साथ सडक से मील के किनारे की तरफ दौंढ़े श्राते दिखाई दिये। मट मुत्तव्यन पानी में दूब गया श्रीर किनारे के साथ साथ पानी के श्रन्दर ही तैरता गया। जरा दूर जाने पर फिर सिर टठा कर देखा। जहाँ मोटर गिरी थी, वहाँ पुलिस वालों का भारी हो हल्ला मचा हुग्रा था। लोग गाडो को पानी से निकाल कर किनारे पर लाने मे लगे हुए थे।

मुत्तरयन समक गया कि किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा होगा। श्रगर देखा होता तो श्रय तक भारी शोर मच जाता न १ पुलिस घाले उसकी तलाश में किनारे के साय साथ भाग तो श्राते न १ पुलिस वालों को शायउ यह माल्स नहीं था कि गाडी में कितने श्राटमी थे। श्रगर उसके साथी न बता दें तो पुलिस को उमके श्रमितन्त्र का हो पता नहीं लग सकता।

मुत्तथ्यन ने सोचा, बटिकस्मती में भी में श्रीरों से खुराक्षिस्मत रहा। इस विचार में उसे धीरज वध गया श्रीर वह पानी में खुवकी लगा कर किनारे के साथ माथ श्रीर श्रागे बदा । क़रीब श्राधी मील इस तरह चलने के बाद वह किनारे पर पहुंचा श्रीर घनी भादियों से निकल कर किनारे के ऊपर ही चलने लगा।

there were than

रात के क़रीब एक बज चुका था। कुछ दूर पर रेलगाड़ो की श्रावाज़ श्रायी, तो मुत्तरयन उस श्रोर जाने लगा। चैत का महीना था, इसलिए हवा में उसके मन कपड़े सूख गये थे। उमका मन न जाने क्यों उत्साह से भरा था। उतनो भारी दुर्घटना के बाद भी वह किसी तरह बच ही गया। इसका मतलब यही तो है कि उसमें कुछ श्रलौंकिक शक्ति है। इस कल्पना से मुत्तरयन का साहम श्रीर उत्साह सौगुना बढ़ गया।

सिग्नल की लाल बत्ती थोड़ी दूर पर दिखायी दे रही थी। मुत्तय्यन उसी को ग्रोर चलता गया। उसका स्टेशन पर पहुचना था कि मदाम जाने बाली गाड़ी स्टेशन पर श्राकर रुकी। माग्यवश रुपये की थैली जो उसने कमर से बाँध रक्षी थी, इस सारी दुर्घटना के बावजूद सुरचित थी। उसने मद्रास के लिए एक टिकट लिया ग्रोर गाड़ी में जा बैठा।

जिस ढिन्ने में वह चढ़ा था, उसमें भीड़ काफ़ी थी। श्रधिकतर लोग नव-युवक थे। गाना-वजाना खूय हो रहा था। मुत्तच्यन को उन लोगों का रग ढंग ही कुछ विलत्त्रण सा लगा। उसने उनमें से एक युवक से वातचीत छेड़ो, तो पता चला कि वे एक विख्यात नाटक कम्पनी के लोग हैं श्रीर मद्रास में नाटक रोलने के लिए जा रहे हैं।

# मुत्तय्यन कहाँ ?

ंपिछले श्रध्याय में वर्णित घटनाश्रों को हुए करीव दो मास वीत चुके थे ।

तिरूपरन् कोविल के सवहन्सपेक्टर सर्वोत्तम शास्त्री एक दिन थके-थकाये मिलिन मन के साथ घर लोटे, तो अन्दर से मधुर स्वर में यह गाना आ रहा था, "पिया विन नाहीं चैन !" अगर शास्त्री जी के मन में उत्साह होता तो वह सीधे अन्दर जाते और खुट भी गाते और नाचने तक लग जाते। पर अण्ज उनका मन खिन्न था। इसलिए अपने कमरे में गये, पगडी उतार कर ख्टी पर खटका दी और शारामकुर्सी पर घड़ाम से गिर पड़े।

शास्त्री जी की चिन्ता सकारण थी। उस दिन जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनको जूब श्राइ हाथों लिया था। उनकी वार्तो से ऐसा लगा कि श्रगर शास्त्री जी डाकू मुत्तरयन को मजीव न पकड़ लाये या उसकी लाश को ही पेश न कर सके तो फिर उनकी नौकरो को ख़तरा हो जायेगा। सुपरिटेंडेंट की वार्तो में श्राग वरसी थी।

इसमें सन्देह नहीं कि जब मुत्तय्यन तिरूपरन्कोविल की हवालात से बच कर भागा था, तब शुरू शुरू में शास्त्रों जी ने उसको पकड़ने में श्रधिक उत्परता नहीं दिलायी थी। श्रभिरामी के प्रति उनके मन में जो वात्सल्य हो गया था, उसने मृत्तय्यत को गिरफ्तार करने की उनकी व्ययता को ज़रा धीमा कर दिया था। इसके श्रलावा, मृत्तय्यन की कार्रवाइयाँ तीन सर्किल इन्सपेक्टरों के श्रधिकार-सेन्टों में हो रही थीं, इसलिए उसको गिरफ्तार करने की ज़िम्मेटारी श्रकेले शास्त्री जी पर नहीं थीं।

लैंकिन श्रभी तोन महीने पहिले, मुत्तरयन को गिरफ़्तार करने की स्पेशल द्यृटी पर सर्वोत्तम शास्त्री को नियुक्त किया गया था। शाष्त्री जो को यह बात पमद तो नहीं श्रायो, लैंकिम ऊपर की श्राज्ञा को टाल न सकने के कारण उन्होंने श्रमने मन से यह काम संभाल लिया था।

बढ़े शारचर्य की बात यह थी कि जब से शास्त्री जी को इस स्पेशल काम पर लगाया गया, तब से मुत्तय्यन के चोरी-डकेंती के कार्य भी श्रचानक बन्द हो गये। शास्त्री जी ने कोलिलडम नदी तट की चप्पा-चप्पा भूमि की ख़ाक छान डाली भो। जंगल, उपवन, माइ-मंलाइ, यहाँ तक कि रेत व टीलों टीकरों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था। फिर भी मुत्तरयन का कही पता नहीं। शास्त्री जी की यहां तक शक होने लगा कि शायद वह कही कोलिलडम के किसी सगर के पेट में नो नहीं चला गया।

यहाँ शास्त्री जी विचारे इस तरह परेणान हो रहे य ग्राँग वा उपर के श्रिधकारियों के मन से कुछ श्रीर ही शक घर करने लगा था। यह तो णास्त्री जी को ही सन्देह की निगाह से देखने लगे थे। श्रिधकारियों क पास विना दस्तखत की कुछ चिद्वियाँ भी पहुची थीं जिन से यह शिकायत की गयी थी कि णास्त्री जी मुत्तयन की कार्रवाहयों से साथ दे रहे हैं। इस बात की जाँच करने ही के लिए सुपरिटेंडेंट ने शास्त्रों जी को इस स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्त किया था। शास्त्री जी

के दूयूटी सभालते ही मुत्तय्यन की कार्रवाइयाँ भी वन्द हो गयीं, तो शास्त्री जी पर सुपिरटेंट का शक श्रोर वढ़ गया। श्राख़िर उनका यह शक करना स्वाभाविक ही था न, कि शास्त्री जी ने मुत्तय्यन को सचेत करके उसकी कार्रवाइयाँ वट करा ही होंगी?

सम्भः सम्मः सच पृद्धों तो सर्वोत्तम शास्त्री इन तीन महीनों में वाफ़ी व्यस्त रहें। कुरवन शोक्कन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था श्रार उसके तीन माथियों को भी। उस खोंचेवाली को भी उन्होंने गिरफ्तार कर डाला था, जो मुत्तरयन को खाना दिया करती थी। ये सब इम समय 'सब-जेल' में थे। इन लोगों में पृद्धताझ करके शास्त्री जी ने लूट के माल का भी एक हिम्सा वरामद कर लिया था। लेकिन फिर भी मुत्तरयन के बारे में उन लोगों से कुछ भी मालम नहीं किया जा सका। श्राज



भी सारा दिन वह इसी प्रयत्न में लगे रहे। कुरवन शोक्कन वर्गरह को उन्होंने लालच

दिखलाया, धमकी दी श्रौर उन विशेष तरीकों से भी काम लिया जिनके लिए हमारी पुलिस काफी मशहूर है। फिर भी कोई लाभ नहीं हुश्रा। श्राख़िर वे विचारे वताते भी क्या, जब उनको सुत्तथ्यन के बारे में कुछ भी पता नहीं था?

उधर सुपिरटेंडेंट की भाड । इधर पूछ्ताछ में श्रसफलता । शास्त्री जी का मन इससे बहुत ही हताश हो चुका था । यही कारण था कि घर लौटते ही वह थकावट के मारे चूर होकर श्राराम कुर्सी पर लेट गये थे ।



कुछ देर याद उनकी नज़र उस दिन के श्रखवार पर पढी जो पास में मेज़

पर रक्खा था। उन्होने श्रखवार उठाया श्रीर कुछ श्रत्यमनस्कता के साथ उसके पन्ने पखटने लगे। श्रचानक उनकी नज़र एक मोटे शीर्षक पर पड़ी। न जाने क्यो, शास्त्री जी का मन उसकी तरफ़ शाकृष्ट हुआ श्रीर वे बड़े ध्यान से शीर्षक के नीचे की पिक्तियाँ पढ़ने लगे। बहु ख़बर नहीं, टिप्पणी थी, जो इस प्रकार थी —

"महुरा श्रोरिजनल मीनाची सुन्दरेश्वर नाटक कपनी वालों का प्रसिद् नाटक 'सगीन सतारम' पिछलें एक मास से यहाँ पर चल रहा है, फिर भी दर्जकों की भीड प्रतिदिन थियेटर में खचाख़च भरी रहती हैं। हमारी राय में विग्यात मेसूर गुन्त्री कम्पनी को भी इस कम्पनी वालों ने मात कर दिया है। यह कहना श्रम्युक्ति नहीं होगा कि इस नाटक में चोर को भूमिका में श्रमिनय करने वाले क्लाफ़ार'ने मदास वासियों के हृदय को मोह लिया है। कहानी के श्रमुसार नायिका सतारम चोर से प्रेम नहीं करती। पर इस नाटक को देखते समय दर्शकों को श्राश्चर्य होता है कि यह कैसे सभव हो सकता है। जब चोर मच पर श्रा जाता है तो दर्शकों को यह वात याद ही नहीं रहती कि हम केवल नाटक देख रहे हैं। वहिक उन्हें श्रम हो जाता है कि सचमुच ही चोर श्रा गया है।

इस टिप्पणी को पढ़ते समय शास्त्री जी के मुख पर सनमनी सी फल गयी माल्यम हो रही थी। ख़बर पढ़ चुकने पर वह कुछ देर गहरे विचार में निमग्न रहे। वाट में बढ़ी जल्दी के साथ पुकार कर कहा, "मीनाची मीनाची वहाँ श्राष्ट्री तो!"

> यह सुन कर उनकी धर्मपत्नी गाना वीच ही मे छोड दाँडी हुई श्रायीं। ''क्यों ? क्या हुश्रा ? चोर पकडा गया क्या ? उसने श्राते श्राते पूछा।

शास्त्री जी इतने में ही फिर श्रख़वार में निमग्न हो गये थे श्रीर लिर उठाये विना ही बोले, ''नहीं नहीं ! न चोर पफड़ा गया है न मोर । तुम जल्दी जतनी दो कमीज़ों में सुटकेस डाल कर ले श्राश्रो तो !''

"हाँ हाँ। ज़रूर! में कमीज़ों में सूटनेस डाल कर लाती हूं। इतने में श्राप भी बता दीजिए ने, कि जूतों में पैर पहन कर ऐनक पर नाक लगाकर श्राद्मिर जाना कहाँ है ?"

'श्यरी भोली । यह भी नहीं जानती ? तुम्हीं ने तो कहा था कि मटास में किसी चोर का न्याह हो रहा हैं । वहीं जाना है मुक्ते भी ।''

"श्रगर मेरो वहन को पता चलता कि उसके होने वाले टामाट को तुम चोर की उपाधि दे रहे हो, तो वह तुम्हें सस्ते में नहीं छोडती। खेर कुछ भी हो, मैंने पहले ही इरादा कर लिया था कि तुम्हें भी विवाह में लेकर ही जाना है। मामान सब वैधा-वैधाया तैयार है। वस, मोजन करने की देर हैं। लेकिन हाँ। तुम को गादी में वैठ कर घाना होगा। कही यह हठ न ठान लेना कि गादी मुक्त पर चढ़ कर घाये! समसे न ?"

"वाह! सचमुच तुम वड़ी समम्मदार हो। में तुम्हारी सी श्रक्ल कहीं से लाऊ ? उस के लिए तो मुम्मे फहीं चोरी करनी पड़ेगी!"

्रमहाँ हाँ ! चोर को पकड़ने की तमीज़ नहीं । वो कम से कम चौरी ही करो । चलो, जल्दी करो । •

इसं तरह ये विनोदशील उम्पती मदास के लिए रवाना हुए।

## संगीत सतारम्

मद्रास में सर्वोत्तम शास्त्री की साली की पुत्री ( भांजी ) का विवाह मपन हुआ । एक ही दिन का समोरोह था । रात को भोजन करने के बाद शास्त्री जी घूमने के लिए निक्ले । रास्ते में एक ट्राम, विजसी की यक्तियों की जरमगाहर के साथ जा रही थी । इस जगमगाहर के बीच में, ज्योतिमय अध्ररों में यह विजापन आखों को आकर्षित कर रहा था —

### "संगीत सतारम"

हमारे नये सितारे को चोर की भूमिका में — देख कर श्रानन्द उठाइये —

नाटक वालटाक्स थियेटर में चल रहा था। शास्त्री जी थियेटर पर पहुँचे तो देखा, जनना की भारी भीड़ पहले ही से जमा है। टिकटो के लिए काफ़ी धरकम धरका हो रहा था। शोरगुल श्रसहा था। पुलिस वाले हाथो में लाटी लिये, भीव को काचू में लाने के प्रयत्न में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर पर टिकट घर के बाहर यह बोर्ड टाग दिया गया—''सारी सीट भर गयीं।'' इससे बहुत में लोग निराश वापस लाटे।

शास्त्री जी कुछ देरतक यह तमाशा देखते रहे श्रीर बाद में थियेटर के श्रन्दर जाकर श्रपनी सीट पर बैंटे जिसे बह पहले रिज़र्ब करा चुके थे । शुरू में नाटक बहुत हो मामूली था शास्त्री जी को श्राश्चर्य हुश्रा कि ऐसे तीसरे दर्जे के नाटक के पीढ़ें लोग क्यो हतने पागल हुए जा रहे हैं ?

मच पर जब चोर का प्रेनेश हुआ, तो शास्त्री जी और सब बातों को भून गये। शिकार को दूर पर देखने पर शिकारा कुत्ता जिस तरह बौपला उठना है, ठीव उसी तरह वह बोखला उठे। लैकिन शिकार तक पहुँचने में मानो एक उँची दीवार उम्हें रोक रहा थी। इस कारण शास्त्री जी वेसन्न होकर छटपटाने लगे।

उनकी श्रन्तरात्मा कह रही थी कि चोर को भूमिका में श्रभिनय करने वाला व्यक्ति श्रीर कोई नहीं, मुक्तयन ही है। परन्तु इसकी पुष्टि कैंसे की जाय ? इसके लिए उन्हें कोई उपाय नहीं सूस रहा था। मुक्तयन का पकटने में उनके लिए एक भारो श्रटचन यह था कि उन्होंने कभी मुक्तयन को श्रामने सामने नहीं देखा था। सुनी-सुनाई घातों के श्राधारपर केंवल श्रनुमान ही लगाया जा सक्ता था । निश्चित रूप से कैसे बताया जाय ?

\*\*\*

松林林

移移移

जिन दो पुलिस वालों की ड्यूटी के समय मुगय्यन हवालात से यच निक्ला था, उनको श्रसावधान रहने के श्रमियोग में नौकरी मे वर्जास्त कर दिया गया था। पर शास्त्री जो को यह ठीक नहीं जचा । वे हो पुलिसमेंन ऐसे थे जिन्होंने मुगय्यन को निकट से देखा था । इस लिए मुगय्यन को गिरफ्तार करने में उनकी मदद को शास्त्री जो ने बहुत ही श्रावश्यक समभा। श्रतएव उनके बर्ज़ास्त किये जाने क बाद भा वह उनसे काम लेते थे । उन्होंने उनको यहा तक श्रश्वासन दे रक्खा था कि यदि उनको सहायता से मुगय्यन पकड़ा जाय तो उन्हें किर से नौकरी पर लगवायोंने।

इनमें से एक पुलिस वाले का साला मदास में रहता था। उसने कहीं न वहीं नौकरी दिलाने का श्राश्वासन दिया था, जिस पर वह पुलिसमें न मदास गया था। मदास में एक दिन उसने ''संगीत सतारम्'' नाटक देखा था। चोर वेषधारी श्रमिनेता को देखते ही उसे शक हुश्रा कि कहीं वह मुश्ययन तो नहीं है ? नाटक के श्रन्त तक उसका सन्देह पक्का हो गया। वह तुरन्त तिरूपरन कोविल लौटा श्रीर शास्त्री जा को सारा हाल बताया।

पहले शास्त्री जी को उसकी वार्तो पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वुलिसवाले के भोलेपन की खूब खिल्ली उदायी । बोले, "तुम्हारे जैसे चार पुलिस-वाले होते, तो मदास भर में कोई सज्जन नहीं वचता !"

इस हसी, मज़क के वावजूट, शास्त्री के भी मन में सन्देह का वीज पड़ गया था । उधर दो महीनों से श्रास-पास में कहीं भी मुशस्यन की कार्रवाइयां नहीं होती थीं इससे सन्देह का वह बीज धीरे धीरे श्रकुरित होने लगा । पर समक्त में नहीं श्राया कि ऐसे निराधार एवं उपहासास्पट सन्देह के श्राधार पर कैसे कार्रवाई की जाय ?

ठीफ इसी समय महास में उनकी साली के घर च्याह होने की सूचना उन्हें मिली। उन्होंने सोचा कि इस वहाने महाम जाकर खुट ही क्यों न सारी बात की याह लगा श्राऊ ? जब उनकी बुद्धि में श्रोर सहज ज्ञान में इस तरह संघर्ष चल रहा था, तभी मंयोगवश श्रख्यार में उस नाटक की समालोचना उन्होंने पढी था। उन्होंने कहा, जयतक इस नाटक को स्वय एक बार न देख हर तवतक मेरे मन को घन नहीं मिलेगा। यही सोचकर, श्रपनो जिज्ञासा को शान्स करने के इराउं से वह महास चल पढ़े थे।

मचपर जय से चोर का प्रवेश हुआ। तय से उनकी परेशानी हर घडी यदती

गयो । श्रन्सर हम निजी श्रनुभव में देखते हैं—कोई बात हम याद करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह याद श्रा ही गयी । कैंकिन याद श्राते श्राते रह जाती है। ऐसा श्रनुभव हर एक के जीवन में कई बार हुश्रा करता है । सर्वोत्तम शास्त्री श्रा ऐसी ही परेशानी में पड़े तड़प रहे थे।

"मुत्तय्यन यही है। इसमें सन्देह नहीं। लैकिन इसकी पुष्टि कैसे की जाय? एक उपाय है, अवश्य । पर वह क्या है ?" शास्त्रों जी ने सर खुजलाया। हांत्र चवाया। माथा दवाया। श्रीर न जाने क्या क्या किया । भाग्यवश सभी दशकगण नाटक देखने में तल्लोन थे, इसलिए किसी ने शास्त्री जी की तरफ नहीं देखा। श्रगर किसी ने उनकी हरकतें देखी होतीं, तो निश्चय ही उनको पागल सममा होता।

非非非 特特特 非特别

नाटक का सबसे मनोरजक श्रंश सतारम श्रीर चोर के मिलन का प्रसग था। सतारम की भूमिका में श्रभिनय करने वाले क्लाकार का मेक-श्रप श्रांर हावभाव हू-वहू स्त्री-सदश था। यदि नाटक के विज्ञापन में श्रभिनेता का नाम न दिया होता तो यह विश्वाम नहीं हो सकता था कि वह स्त्री नहीं, पुरुष है। उसका रूप, भाव मंगिया, रग-उग, बातचीत, सबमें स्त्रेणता टपक रही थी । उसके हाथ के एक एक हशारे में, शरीर की लचक में, मोंहो के तनाव में, चितवन की चचलता में स्त्री-सुलम लावण्य एव मृदुलता मोहक रूप से भरी थी।

नकावपोश चोर को देखते ही सतारम भय के मारे सिहर उठी । तम उसका चेहरा पीला पड़ गया, श्रामें सहम गयीं, पैर लडराइनि लगे, शरीर में कणकपी हुई। उस समय उसे देखकर हटात् उस हिरणी की याद हो श्राती थी जो बाव को सामने पाकर भय-विद्वल हो उठी हो।

"हाय, हाय ! कोंन हो तुम ?" सतारम ने कापते म्वर मे प्झा । "में १ में हूं श्राटमी !" कहकर चोर हम पड़ा ।

उसको हमी में सतारम को घीरज बच गया श्रांर उसने पूछा, 'तो तुम चीर तो नहीं हो न १ "

"में चोर नहीं हु, प्यारी ! में हूँ डाकू !"

''ढाकू हाय रें ! तुम्हें देखकर सुक्ते दर लगता है।'' सतारम विलय उठी। तब चोर ने हलके तर्ज पर एक गीत गाना शुरू कर दिया —

''प्यारी, इसी क्यो, इसी क्यों <sup>9</sup>''

गीत काफी लम्बा-चोडा था। चोर ने भी श्रपनो सारी चतुराई उसक जिय प्रदक्षित कर दी। उसने श्रपने वश की महानता का बयान किया श्रार कहा कि उस के बश का श्रादि पुरुष श्रो कृष्ण नामका मास्वन-चोर था। "एसे वश में उपन घीर-शूर-चोर हूँ में । श्रव तुम्हारा प्रेमी वनने चला हूं । - इस सम्य घोषणा के माथ चोर ने श्रपना गाना समाप्त किया। गाना समाप्त करते ही उसने नकाव जरा हटाकर सतारम को श्रपना चेहरा दिखलाया।

तव मतारम भ्रात स्वर में चिल्ला उठो श्रौर मूर्छित होकर गिर पड़ी । लैकिन दर्शक-वृन्ट की तो ख़शी का ठिकाना नहीं रहा । सबने तालियां बजायों श्रौर हर्ष- ध्विन की । बहुतसों ने पुन पुन की श्रावाजें लगाईं । लोग समक्ते थे कि नकाव के पीछे भयानक चेहरा होगा । इसलिए जब मुत्तर्यन का सुन्दर, सोम्य मुख नकाव के श्रन्टर से प्रकट हुश्रा, तो टर्शकों के उत्साह का पारावार न रहा ।

सर्वोत्तम शास्त्रों का भी मुख तव चमक उठा । पर उसका कारण कुछ श्रौर ही था | ठीक उसी समय, जब चोर ने नकाब हटाया. शास्त्री जी को भी श्रपने सन्देह का निवारण करने का मार्ग सुक्त गया । उनके होठों से यह शब्द बार बार निकल रहा था, 'श्रिभिरामी, श्रिभिरामी ।''

### शारदामणि बहन

रातभर सर्वोत्तम शास्त्री को नींट नहीं श्रायी । किम्मे-कहानियों में विश्त प्रेमियों की तरह उन्होंने तारे गिन-गिन कर सारी रात वितायी । सुबह होते ही पत्नों को बुलाक्रर कहा, 'रात को मैंने एक नाटक देखा था । इतना कमाल का नाटक मैंन ज़िन्डगी में पहले कभी नहीं देखा । श्राज रात को तुम्हें भी साथ लेकर जाने का इराटा है। चलोगी ?"

''जब तुम खुद ही मुक्त श्रनाथ पर ऐसी कृपा दृष्टि डालने लगे हो तो किर मुक्ते एतराज़ क्या हा सकता है १ नेकी श्रौर पूछ पूछ १ राष्ट्रश से चळ गी । लेकिन हा । श्राज उस लडकी श्रभिरामी को जाकर देखने का प्रोप्राम था न १'' मीनाई। ने कहा ।

"वह भी प्रोग्राम पुरा कर लेंगे ग्रार यदि तुम चाहो तो उसे भी नाटक देग्यने ले चलेंगे। क्यो ? ठीक है न ?" शास्त्री जी ने पूछा।

"वाह <sup>1</sup> तुमने नो मेरे मुँह से बात छोन ली। लेकिन तुम्हारी बहन शारटामणि न जाने क्या कह बैठे ? सनकी जो ठहरी, इन्कार कर दें।"

'तुम्हारो वात ठीक है। पर हम उनमे क्यो करे नाटक की चर्चा शक है देंगे, एक दिन के लिए श्रभिरामी को घर ले जाते है। कल किर लाकर छोड देंगे ''

'धोका देने में तो तुम उम्ताद हो। श्राध्निर पुलिस ही तो उहरे !''

उस दिन शास्त्री जी दिन भर व्यस्त रहे। थियेटर से दस पन्द्रह कतारो र पीछे तीन सीर्टे रिजर्ब करायीं। टिक्ट बाबू ने कहा कि श्रगली पक्तियों से कर सीर्टे खाली हैं। लेकिन शास्त्री जी ने पीछे की ही सीर्टे पसद की।

इसके बाद बहु पुलिस कमिशनर के दफ्तर गये श्रार बड़ी देर तक कमिशनर से बातचीत करते रहे । श्रार भी न जाने क्या क्या काम करके घर लॉटे ।

शाम को शास्त्रों जी अपनी पत्नी के साथ सरस्वती विद्यालय गये। विश्वालय की अपनी पत्नी के साथ सरस्वती विद्यालय गये। विश्वालय की अपनी प्रत्यक्ता शास्त्रामणि देवी शास्त्री जी की चचेगी बहन थी। उनके पिता हाउँकोट के जन रह चुके थे। दुर्भाग्य वश शास्त्रामणि का विवाह उतना सतीपप्रद नी रहा। विवाह के दो तीन वर्ष वाद उनका पति किसी स्त्री को साथ लैकर सिराकुर भाग गया था श्रोर फिर उसने लौटने का नाम तक नहीं लिया।

ऐसे भारी दुर्भाग्य से पीडित श्रपनी लड़की के लिए उनके पिता काफ़ी संपत्ति छोड गये थे। धीरे-धीरे शारदामिए भी श्रपना दु ल भूल गयों श्रीर समाज सेवा के कार्यों में लग गई। सेवा की भावना से प्रेरित होकर कुछ श्रन्य महिलाश्रो के साथ मिल कर उन्होंने इस सरस्वती विद्यालय की स्थापना की थो। धीरे-धीरे श्रीरों की दिलचस्पी घटती गयी श्रीर वे एक एक करके उसको ोड़ कर लिसक गर्यो। फलत: विद्यालय का सारा दायित्व शारदामिए के कन्धों पर श्रा पडा।

जब से ऐमा हुआ, विद्यालय के प्रति शारटामिए की दिलचस्पी भी दस गुनी बढ़ गथी । उनका संसार ही एक तरह से उस विद्यालय के अन्टर समा गया था। श्वार कहीं से सुना कि कोई गायक बहुत सुन्टर गाते हैं, तो तुरन्त प्रश्न करतीं, ''श्रव्छा, वह हमारे विद्यालय के लिए एक चेनिफिट पर्फार्मन्स (सहायता-मुजरा) कर सकते हैं ?'' अगर किसी नेता के मदास श्राने की सूचना मिल जाय तो उनको विद्यालय में बुलाने का प्रथन्ध करतीं । यदि पता चलता कि कोई वक्तील शहुत भारी रकम कमा रहे हैं तो फ़ौरन यही विचार करतीं कि उनसे विद्यालय के जिए चन्दा फैसे लिया जाय ! धगर किसी युवती ने प्रथम श्रेगी में बी. ए. पास किपा तो उसे विद्यालय की श्रध्यापिका बनाने की सोचतीं।

शास्त्री जी श्रपनी बहन के इस स्वभाव से भली भाँति परिचित थे, इस-लिए बातचीत शुरू होते ही उन्होंने कहा, 'शारटा ! जब कभी में तुम्हारे विशालय को देखता हूं, श्रपने निरर्थक जीवन पर मुक्ते गुस्सा श्रा जाता है । जी में श्राता है कि हम भी क्या जीवन विता रहे हैं, जो ऐसी महान् संस्था के लिए कुछ भी नहीं कर पाते।"

"ऐसी वात क्यों करते हो भैया ? तुमने कुछ कम सहायता पहुँचाई है क्या ? धिमरामी को तुमने विद्यालय में भर्ती कराया, सो भी तो ख़ासी ध्रन्छी सहायता है । शारदामणि बोर्सी।

''लैंकिन ऐसी सहायता तो श्रोर भी कितने ही लोग करने के लिए तेंयार होंगे। श्राफ़िर लड़िक्यों को भर्ती कराना कौनसी वड़ी वात है ?" सीनाची ने कहा।

"यह बात नहीं । श्रमिरामी जैसी सममदार लडकी को मेज कर तुम लोगों ने सचमुच ही बढ़ी सहायता की है।"

"अञ्झा, वह होशियार है न ?"

"मडी हो होशियार। विद्यालय भर में उसका पहला नवर है। अब हम विवासय की लड़िक्यों को लेकर एक नाटक खेलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मभी गाने उसी ने लिखे हैं। और स्वर भी उसीने बैठाया है। बाह बाह ! क्माल कर दिया है उसने ! गाने बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं।"

"यह सुन कर वडी ख़ुशी हुई। वस, हमारो कामना भी यहो है कि वह किभी तरह सुखी रहे। हाँ, श्राज उमे हमारे साथ जाने टो न १ घर ले जाने हं श्रोर क्ल फिर यहीं लाकर छोड देते हैं," शास्त्री जी ने कहा।

शारदामिश ने यह सुमाव तुरन्त मान लिया शौर श्रभिरामी को बुलाने के लिए एक लडकी को श्रन्दर भेजा। बाद में बोलीं, "उस लड़की में एक यही किटनाई है कि कभी कभी श्रचानक ही श्रधीर हो उठती है श्रीर बगीचे के तिमी कोने में बेट कर श्रींस् बहाने लग जाती है। ऐसे मोको पर उसे सममाना किटन हो जाता है। हाँ, उसके भाई का क्या हुआ ?"

''श्रभी वह पकडा नहीं गया,'' शास्त्री जी ने कहा।

"तो क्या हुत्रा ? श्रव न सही, फिर सही । तुम लोग तो उसको गिरफ्तार करोगे ही श्रौर जेल भेजोगे ही । वस, पुलिस विभाग पर चार चाँद लग जायेंगे । "

"न पकड़े तो क्या करे ? श्रगर चोरों को पकड़ कर जेल न मेजा जाय तो समाज का काम चले मैसे ?"

"वही तो ! वहो तो ! लेकिन श्रगर सभा चोरो को पकद कर जेल मेजना ही है, तो पहले इस शहर के सभी वकीलो, हाईकोर्ट के जजों, श्रधिकारियों श्रोर धारासभा के सदम्यों को न जेल में बन्द करना चाहिए ? यही क्यों ? मुक्ते शोर तुम्हें भी तो जेल जाना पड़ेगा ! महात्मा गोधी क्या कहते हैं ? वह कहते हैं, श्रपने हाथ की मेहनत से जो कुछ कमाया जाय उसके सिवा बाकी सब सम्पत्ति चोरी का माल हैं। श्रगर इस दिन्द से देखा जाय तो वे सब लोग चोर ही हैं न, जो श्रम ऊँचे ऊँचे महलों में रहते हैं श्रार मोटरों में सवारी करते हैं ?"

"शारदा, तुम तो एक बहुत बढ़े सिद्धान्त को छेड बैठी। इस समय बह सब स्यवहार में थोडे ही था सकता है। जब बह श्रमल में श्रायेगा तब देखा जायेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी यह बात में ज़म्र मान लेता हूँ कि प्राय जेल जाने वाले चोरों से जेल के बाहर स्वच्छन्ट घृमने बाले चोरों की सरया बहुत श्रिवक हैं। एक उटाहरण मुनो। हमारे यहाँ एक महानुभाव है। शहनाथ उउँयार उनका नाम है। राय साहब उउँयार के नाम से प्रसिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि बह नु भी उचोर हैं। यानी पारिड्चेरी में श्रीर कारेंकाल में बिना नु भी दिये माल लाना ही उनका पेणा है। बम, यही काम करने उन्होंने लायों रपया बटोर लिया है। किर भी श्रव तक उनके बिरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। सबसे पहले पुलिय को शपनी मुद्दों में कर लेते हैं। श्रार वह नहीं हो सका— किसी स्यिनस्ट पुलिय श्रीधकारी ने उनने बिरुद्ध कार्रवाई करनी चाही—तो वह भी बेरार हो जाता है,

क्यों कि मैं जिस्ट्रेंट लोग भी निकी जेब में हैं। घ्रगर कोई मैं जिस्ट्रेंट भी सत्यिषय निक्ला, तो भी उनका कुछ नहीं विगवता। होम में चर (गृहमजी) तक उनकी पहुँच है, इमिलए मैं जिस्ट्रेंट का फैंसला वात की जात में खारिज बर दिया जाता है, ग्रीर बुद्ध वनता है पुलिस विभाग। ध्रभी हो मास पहले एक घटना हुई। मोटर में विना चुगी दिये माल जानेवाले कुछ लोग पक्ष् गये। उस मामले में उदयार साहव के शरीक होने के काफी सबूत थे। फिर भी उससे कुछ नहीं बना। उदयार साहव की शानो-शोक्षत ध्रीर इज्जत-ध्रावरू ज्यों की त्यों कायम है। बिलक यह कहना चाहिये कि ग्रीर भी वढ गई है, क्योंकि समाचार मिला कि उनको ध्रानरेरी मैं जिस्ट्रेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। घव तुम्हीं वताध्रो, क्या किया जाय ?"

"वताना क्या है १ तुम एक उडेयार की वान करते हो । हमारे तो समाज में उडेयार-सरीखे चोर सेंकडों-हजारों की सख्या में भरे पढ़े हैं। वस, इस सारी समस्या का ग्राफ़िर एक ही हल है । वह यही कि हर एक व्यक्ति को श्रपनी ही मेहनत की कमाई खानी चाहिए । मेहनत करे कोई श्रौर मौज उडाये कोई, यह प्रणाली ज़रम हो जानी चाहिये । इसी उद्देश्य से हमारे विद्यालय में हर एक लड़की को कोई न कोई उम्बकारी सिखायी जाती है । . श्ररे ! तुम लोगों ने कभी देखा नहीं उनका काम १ चलो दिखलानी हूँ !" यह कह कर शारदामणि बहन शास्त्री जी श्रीर उनकी धर्मपत्नी को विद्यालय दिखलाने लें गयीं ।

## गीत श्रीर श्रांसू

श्रीभरामी को श्राखिरी बार देखे हमें पूरा एक दर्घ हो राया है त ? हमने उसको तब देखा था, जब वह तिरूपरन कोविल से मीनाची के साथ महाम ज रही थी। श्रव हम सरस्वती विद्यालय की चहार दीवारी से धिरे विकाल बगीचे में, फूलो से लदे प्रवालमालिलका (पारिजात) के पेड़ के नीचे उसे देखते हैं। वह एक सहेली के साथ बैठी हुई है जो उसी की उमर की लगती है। उसको पहिचानना भी च्या भर के लिए हमें कठिन मालूम हो रहा है। इमसे पहले जब हमने देखा था, वह निरी बच्ची थी। श्रव वह पूरी युवती बन गयी है। पहले देहाती लड़िक्यों की तरह लहँगा पहने, चुन्नी श्रोढ़े रहती थी। पर श्रव कालिज की हात्राओं की तरह एक शानदार साड़ी पहने हुए है। केशों को उसने एक तरफ माँग बना कर यूथ रक्खा है। हाँ, उसके मुख पर वही चुलबुलापन श्रव भ, पहले की ही तरह विद्यान है। श्राँखों में बड़ी कौतूहल मरी चंचलता श्रव भी दिखायी देती है।

जहाँ दोनों सिखयाँ चैठी थों, उसके थोड़ी दूर पर एक कुर्या था श्रीर कुएँ के श्रामपास कुत्र सुपारी के पेड थे। उनमें से एक पेड पर चैठी, कोई कोयितया मधुर स्वर में कूक रही थी।

'श्रिभरामी, बिलहरी राग में तुम एक कोयल का गीत गाया करती थी। ज़रा गांकर सुनास्रो तो ।'' लिलता ने कहा।

श्रभिरामी ने गाना शुरू किया श्रीर तन्मय होकर गाया।

श्रचानक हवा ज़रा तेज़ चली तो फ़ूलों से लंद उस घने पेड पर से फ़ूल बरस पढ़े श्रीर श्रीभरामी पर तथा उसकी सहेली पर गिरे।

"देखा, श्रभिरामी । तुम्हारे ऊपर पुष्पवर्षा हो रही है । तुम्हारे गाने पर मानों देवता लोग भी मुग्ध हो गये श्रीर फ़ल वरसा रहे हैं !" ललिता ने कहा।

कहते-कहते लिलता ने देखा, श्रिभरामो की श्रॉलें सजल हैं। यह देखकर उसका जी भर श्राया। चोली, 'यह क्या श्रीभरामी ? तुम्हारी शॉलो में ये धॉंस् क्यो ? इनने श्रार्त स्वर में पुकारने पर भी श्रेमो नहीं श्राया, इसलिए ?" लिलता के स्वर में विनोद एव चिन्ता का मधुर मिश्रण था।

'लिखिता! यह गीत मैंने तब रचा था, नव में तिरूपरन कीविस में श्रपने !

भाई के साथ सुखी जीवन बिताती थो। भैंया को यह गीत बहुत पसंद था। वह बार-बार इसे सुनाने के लिए कहता श्रीर सुनकर खुश होता। श्राख़िरी दिन भी..." श्रागे उससे कुछ कहते नहीं बना। सिसकियाँ वध गर्यो।



"यभिरामां ! ज़रा सुनो तो ! कुछ प्रावाज़ सी थाई पास में । वह क्या ?" सिलिता ने चारों तरफ़ घयराहट के साथ देखा । पर उमें कुछ दिखाई नहीं दिया ।

"मुक्ते ऐसा प्रतीत हुया कि श्रीर भी कोई सिसक-सिसक कर रो रहा है। हो सकता है, मेरा अम हो। या गायट पास की सदक पर कोई रोता जा रहा होगा," ललिता बोली।

न जाने क्यो उस दिन श्रिभरामी के मन में श्रतीत की म्मृतियां उभर उठीं। ''लिलता! में वडी ही निर्मम हूँ। यहाँ में खुशी मना रही हूं। हैं मती गाती रहती हूं। लेकिन न जाने भैया श्रव किम जगल में पडा है, कैमी मुसीवन मेल रहा है। हा भेया मेरे! तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। तुम्हारी मारी मुसीवन की जड़ में हूँ। लेकिन में यहां सुखी हूं जबिक तुम कप्ट मेल रहे हो। हा ईश्वर! यह कैसा श्रन्याय है शि श्रश्नमरे स्वर में श्रिभरामी यों विलाप कर उठी।

"ग्रिभिरामो बहन! तुम नाहक श्रथने को कोस रही हो। सब श्रपनी-श्रपनी किस्मत होती है। तुम्हारे भैया क भाग्य में शायट कप्ट मेलना ही बटा हैं। जब एक श्राटमी चोरी-डकेंती में उतारू हो गया, तो फिर उसके बारे में चिन्ता करने से क्या लाभ ?" लिलता बोली।

"तुम क्या जानो लिलता ! मेरा भेंया कहीं चोर हो सकता है ? कहीं वह डकैती कर सकता है ? हरगिज़ नहीं । सब मूठ है । में हूं निगोडी, क्लमु ही ! मेरा ही दुर्भाग्य भैया को परेशान कर रहा है । वरना . .."

श्रिभरामी के वाक्य पूरा करने से पहले ही किसी के बुलाने की श्रावाज श्रायी, 'श्रिभरामी ! श्रिभरामी !'' कुछ ही मिनट वाट एक लडकी श्रायी श्रोर बोली, 'श्रिभरामी ! यहाँ क्या कर रही हो ? सारे बगीचे मे तुन्हें हूं ढती श्रा रही हूं । तिरूपरन कोविल से कुछ लोग तुमसे मिलने श्राये हैं । बहन जी तुम्हें बुला रही हैं।''

शास्त्री-दम्पती के साथ श्रमिरामी की मुलाक़ात का विस्तृत वर्णन करना श्रनावश्यक है। काफ़ी श्रर्से के वाद श्रपने गाँव के लोगों से मिलकर श्रमिरामी को खुशो तो जरूर हुई। वह उनके साथ खुशी-खुशी गयी। नाटक देखने के लिए भी खुशी-खुशो तैयार हो गयी।

शास्त्री जी ने पहले ही-तीन सीटें रिज़र्च करा रक्खी थीं। रात को तीनों वहाँ जाकर बैठे।

बैठते ही शास्त्री जी ने चारों तरफ नज़र दौड़ायी। उनके पीछे टो तीन पक्तियों के बाद चार पाँच व्यक्ति साथ साथ बैठे थे। इशारो से शास्त्री जी समम गये कि वे पुलिस के खादमी हैं।

श्रारम से ही श्रभिरामी वहें कोत्हल के साथ नाटक को देख रही थी। जव से मच पर चोर का प्रवेश हुश्रा तब से वह मत्र मुग्ध सी होकर एक टक देखने लगी। बीच बीच में उसके शरीर में न जाने क्यो, कंपकपी सी होने लगती। तब वह शास्त्री जी की पत्नी को ज़ोर से पकड़ कर सहारा ले लेती थी।

#### कमलपति

"श्राँखें सबको देखती हैं। कान सब की वार्ते सुनते हें। चाहे कुछ मतलब हो या न हो, मुँह सबसे वार्ते करता है। लेकिन श्रमुक व्यक्ति को देख कर श्राँखें इतनी सुखी होती हैं जितनी कि श्रीर किसी को देखने से नहीं होती। उनको वार्त चाहे मामूली ही क्यों न हो, उनका स्वर विशेष मधुर न भी हो, तो भी कानो को उनकी बार्तों में देवामृत जैमी मिठास प्राप्त होती है। उनके साथ वार्ते करते सभय जीभ लडखड़ाती हे, मुँह तुतलाता है। ये सब प्रेम के लच्छा है। पर यदि यह पृद्धा जाय कि यह प्रेम केंसे पैदा होता है, तो उसका उत्तर मनुष्यों की पहुँच के बाहर है, वह देवी रहस्य है।"

"लैला-मजन्" कहानी के लेखक श्री त. वे. सु. श्रय्यम, प्रेम की व्याप्या करते हुए ये शब्द कह गए हैं। यह व्याख्या प्रेम पर ही नहीं, विल्क कुछ हद तक स्नेह एवं मेशी पर भी लागू होती है। कुछ व्यिन्तयों के साथ जीवन भर का पिर्चय होने पर भी हािर्द्रिक सौहार्ट नहीं हो पाता। जबिक कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पहली बार देखते ही हम पसद करने लग जाते हैं। उनमें हर तरह की साम्यां कमज़ोरियां होने पर भी हम परवाह नहीं करते। उनकी हर कमज़ोरी का कोडं न कोई समाधान हूँ हने की भी कोिशश करते हैं। कोई चढ़ा ही वदस्रत हो सकता है। लेकिन थगर उस पर हमारा जी श्रा गया तो मन में कहते हैं, "चेहरा यदस्रत हुशा तो क्या? गुण ही तो प्रधान होते हैं। श्रहा केसा शान्त स्वभाव, केसी नम्रता!." बस, हसी तर्क में मित्र की कुरूपता को विसार देते हैं शौर खुश होते हैं। कोई निरहार-चूढामिश हो सकता है। पर यदि वह हमें पसद श्रा गया. तो उमकी निरहरता हमारी-उसकी मित्रता में वाधक नहीं बनती। हम कहते हैं, ''श्ररे, भाद में जाय पिखताई । पढ़ने हो से कोई सममदार थोड़े ही हो जाता है ! सच पृद्धों तो पुस्तकीय पिखत लोग ही धनसर निरे मूर्ख साधित होते हैं। लेकिन इनको देखो ! केसी श्रद्भुत सुक्त है ! कंसी हाज़िर-जवावी ! कमाल है ! '

ऐसी मित्रता का श्रादित रहस्य ही नया है ? कुछ लोग कैसे पल भर में जीवन भर के साथी वन जाते है ? उनसे मिलने-जुलने की, वातचीत फरने की, उतनी उक्ट हस्छा क्यों होती है है मन के श्रन्तरंग में दवी हुई श्राशा-श्रमिलापाश्रों '

श्रौर विश्वासो का सारा हाल उनको यताने क लिए हम क्यो लालायित हो उउते ह ? ''पिछले जन्म का सम्बन्ध'' या ''जनम-जनम का साथ'' कह कर ही इसका कारण यताया जा सकता है।

मुत्तरयन श्रौर कमलपित की मेंत्री इसी श्रेणी की थी। कमलपित मदुरा श्रोरिजनल मीनाची नाटक कम्पनी का सुप्रसिद्ध 'स्त्री पार्ट' श्रभिनेता था। मोटर दुर्घटना से यच कर महास जाते समय रेल मे पहली वार मुत्तरयन की उसके साथ मुलाक़ात हुई थी। पहली ही मुलाक़ात में होनो का एक दूसरे के प्रति स्नेह हो गया था। कमलपित के ही श्राग्रह पर मुत्तरयन को नाटक-कपनी में नौकरी मिली थी।

कुछ ही दिनों के श्रन्टर उन टोनों की मित्रता इतनी यह गयी कि एक दूसरें को मिनट भर के लिए भो छोड़ नहीं सकते थे। एक दिन मुत्तटयन ने श्रपनी सारों कहानी कमलपित को सुनायी। समुद्र पार जाने का श्रपना इराटा श्रीर उससे पहले श्रभिरामी से एक बार मिलने की श्रपनी इच्छा उसको बतायी। कमलपित ने उसे सहायता का बचन दिया श्रीर कहा कि नाटक-कपनो शीघ ही सिगापुर जाने बालों है। तब मु रुपन भी उसके साथ साथ सिगापुर जा सकता है।

इसके बाद कमलपित ने मद्रास के हर एक महिला-विद्यालय को सैर शुरू की। प्रत्येक विद्यालय में वह यही कहानी सुनाता था कि ''मेरी एक विधवा बहन है।

उसे विसी महिला विद्यालय में भर्ती कराना चाहता हूं।" साथ ही वह हर महिला-विद्यालय के नाटको-समारोहों में भी ध्रक्सर जाया करता था। कहने की ध्रावश्यकता नहीं कि श्रमिरामी का पता लगाना ही उसका उद्देश्य था। इस तरह घूमते-घृमते वह श्राखिर सरस्वती विद्यालय में भी पहुँचा ध्रीर यहन शारदामणि से बातें कर रहा था कि इतने में श्रमिरामी वहाँ ध्रायी। उसका चेहरा देखकर कमलपित ने ध्रमुमान लगा लया कि बही मुत्तस्यन को बहन होगी। शारदामणि ने जब उसे श्रमिरामी कह कर पुकारा, उसका



रहा सहा सन्देह भी दूर हो गया। खुशी खुशी कोंट चला श्रोर मुत्तय्यत से बोला.

"देखो । तुम्हारी बहन का पता श्राखिर लगा ही लिया !" साथ ही घीमे स्वर में यह भी कहा, "श्रपनी प्रेमिका का भी मैंने पता लगा लिया !"

उसका पहला चाक्य सुन कर मुत्तय्यन इतना गद्गद हो उठा कि उसके दूसरे बाक्य को उसने सुना ही नहीं।

इसके वाद टोनो श्रापस में सलाह करने लगे कि मुत्तय्यन श्रभिरामी को केंसे देखे। श्रगर वह श्रभिरामी के सामने जाय तो वह "भैया" कह कर चिरुका उठेगी।



उमसे ज़तरा हो सकता है। श्रगर कमलपति उसे साथ लिवा लाना चाहे, तो वह भी

· एक का क्यों ? जितने चाहो, वचन ले लो मुक्त से !!!

"देखो, कृपा करके इस समय मज़ाक न करो। कमल ! किस्से-कहानियों में हम पढ़ते हैं कि उत्पात होने से पहले वोई घाँख कढ़कती है, या वाँई भुजा फढ़क उठती है! मुसे ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। पर इतना मेरा मन शवश्य कह रहा है कि कोई न कोई उत्पात निश्चय ही होने चाला है। यह सुनो! श्रीभरामी श्रीर उसकी सहेली जब बातें कर रही थीं, तब श्रचानक एक लड़की ने श्राकर कहा कि तिरूपरन कोविल से कुछ लोग श्रीभरामी को देखने श्राये हैं। इस पर श्रीभरामी वहाँ से उठ कर चली गई। जब से मैंने यह बात सुनी तब से मेरा मन घवरा रहा है। तिरूपरन कोविल के लोग इस समय वहाँ क्यों श्राये हैं ?"

मुत्तय्यन की घवराहट पर कमलपित हैंसने लगा। वोला, ''मेने कितने ही हुनिंमित्तो, श्रपशकुनों श्रादि के बारे में सुना है। लेकिन तुम्हारी यह बात सब को मात कर देती है।"

"सो चाहे जैसा भी हो। यदि मेरा भय श्रकारण सावित हुश्रा तो श्रच्छा ही है। लेकिन श्रगर वह सच सावित हो गया, श्रगर मुक्ते पुलिस ने पकद लिया, या श्रगर मैं मारा गया तो कमल ! श्रभिरामी की रक्ता तुम्हीं को करनी होगी। उसका श्रीर कोई संगी-साथी नहीं है। वचन दोगे कि उसकी रक्ता करूँगा?" मुक्तय्यन ने करुण स्वर से पूछा।

कमलपित बोला, "ईरवर को साची देकर कहता हूँ, वलराम, क्रिम श्रिमरामी की रचा करूँ गा। सच पूछो तो श्राधा व्याह हो चुका है यानी उसकी रचा के लिए में तैयार हूँ। मेरी रचा करने के लिए वह सहमत हो जाय, यही याकी है।"

धमुत्तरयन ने श्रपना नाम बदल कर बलराम रख लिया था। नाटक के विज्ञापनों में यही नाम छपता था। कमलपित को मुत्तरयन का श्रसली नाम बाट में मालूम हो गया था, फिर भी श्रीरों को शक न हो इस लिए वह उसे बलराम ही कह कर पुकारता था।

### हाय, मेरा भैया !

रात को 'सगीत सनारम्' नाटक हमेगा की तरह चल रहा था। कमलपित 'सतारम्' की भूमिका में श्रमिनय कर रहा था। श्रचानक उसकी निगाह दर्शकमण्डली में बैठी श्रमिर मी पर पदी। मिनट भर के लिए वह सुध-वुध खोया सा खड़ा रह गया उसे यह भी याद नहीं रहा कि मैं मच पर खड़ा हूँ श्रीर श्रमिनय कर रहा हूँ। इसका स्मरण जब श्राया, तब उसे यह भूल गया कि मुक्ते क्या कहना चाहिए।

उसका साथी श्रभिनेता वहा होशियार था। उसने धीरे से कमलपित का पैर श्रंगली से दवाया श्रोर वोला, ''में पूछ रहा हूँ, श्रोर तुम चुप खडे हो। क्या, मेरी वात सुनाई नहीं देती—?'' यह कह कर उसने श्रपना प्रश्न दोहराया, तभी कमलपित को नाटक का प्रसग याद श्राया।

जब वह दृश्य समाप्त हुन्ना, कमलपित तेजी से मुत्तय्यन के पास गया श्रौर बोला, " मुत्तय्या । एक श्राश्चर्य की वात हुई ।" मुत्तरवन के पूछने पर उसने श्रमिरामी के श्राने की खवर सुनाई श्रौर कहा, "श्रन्छा हुन्ना कि पहले मेंने उसे देख लिया । उसे देख कर खुद मैं पल भर के लिए हक्का-वक्का रह गया थो। श्रगर तुम मच पर से श्रचानक उमे देखते तो न जाने क्या श्रन्थ हो जाता।"

मुत्तस्यन के रोम रोम में विज्लो सी दौड गई। हृदय की गित तीव हो गई। श्रसीम उत्करात के साथ उसने मच के पार्श्व से दर्शकों की तरफ नजर दौडाई। श्रिमरामी पर ज्यों ही उसकी निगाह पड़ी, त्यों ही उसने कमलपित को जोर से पक्ड लिया। उसका शरीर कॉपने लगा। कमलपित को श्रलग ले जाकर बोला, ''कमल ' ऐसा माल्यम होता है कि शाम को मैंने जो कुछ कहा था वह ठीक सावित हो जायेगा। श्रिमरामी के पास जो सज्जन बैठे हैं, जानते हो वह कौन हैं ? वहीं हैं तिरूपरन कोविल के सब-इन्सपेक्टर। उन्हें कुछ २ क हो गया होगा, तभा तो वह श्रिमरामी को साथ लैकर नाटक देखने श्राए हैं !"

यद्यपि सर्वोत्तम शास्त्री मुत्तय्यन को पहिचानते नहीं थे, फिर भी मुत्तय्यन सर्वोत्तम शास्त्री को श्रन्छी तरह जानता था। तिरूपरन कोविल में रहते समय रसने कई बार शास्त्री जी को देखा था। जो एक छोटे से कस्वे में सब-इन्सपेक्टर हो, उसे वहाँ के लोग कैसे न जानें ?

दोनों मित्रों ने चिन्तित भाव से विचार किया कि श्रव क्या किया जाय ?

दोनों ने यह निश्चय किया कि मुत्तरयन को नाटक में श्रपना पार्ट इस तरह श्रदा करना चाहिए, जेंसे कुछ भी नहीं हुश्रा। उसे श्रभिरामी की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। कभी उस पर निगाह पड़ भी जाय तो भी यह प्रकट नहीं करना चाहिए कि वह उसे पहिचानता है।

श्रीर कोई चारा भी तो नहीं था। इस समा श्रगर वह मंच पर जाने से इन्कर करे, तो निश्चय ही खलवली मच जायगी न ?

होनों ने यह भी सोच लिया कि खतरे का सकेत मिलने पर क्या करना चाहिए। कमलपित ने मदास में एक सेकिट हैंड (पुरानी) मोटरगाढ़ी खरीद रखी थी। श्रभिनेताश्रों के नेपथ्य में श्राने-जाने के लिए थियेटर के पीछे एक श्रलग रास्ता था। कमलपित की गाढी वहीं पास में खड़ी रहा करती थी। इसने मुत्तय्यन से कहा कि यदि कोई खतरे की बात हो जाय तो तुम वह गाढी लैकर भाग जाना। बाद में ईश्वर मालिक है।

"कमल ! श्रपना बचन न भूल जाना !" मुत्तय्यन ने श्रन्तिम बार विनती की ।

नाटक वाकायदा जारी रहा । चोर श्रौर सतारम् की मुलाकात का प्रसंग श्राया । चोर ने एक लंबा-चौडा गाना गाया जिसमे उसके खानदान का वर्णन था । श्रन्तिम पंक्ति में उसने कहा कि में माखन चोर कन्हेया जी का वंशज हूं । यह कह कर चोर ने नकाब मुँह पर से हटाया । तुरन्त ही सतारम् मूर्छित होकर गिर पड़ी थीं ।

उधर मंच पर सतारम् नाटकीय ढंग से मूर्छित होकर गिर पड़ी थी कि ठीक उसी समय दर्शको की भीड़ में से एक हृदय विदारक पुकार उठी, ''हाय, मेरा भैया।'' अगले ही च्या अभिरामी सचमुच ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। मीनाची ने उसे सहारा देकर सँभाल लिया।

सवइन्सपेक्टर फौरन उद्युल पढ़े श्रोर पीछे की तरफ देख कर कुछ इ. ारा फिया। तत्काल ही चार व्यक्ति उठ कर तेजी से मंच की श्रोर लपककर दौड़ पड़े।

ह्वने ही से दर्शकों में से श्राधे से श्रधिक लोग श्रपने-श्रपने स्थानों से टठकर खड़े हो गए। लोग एक दूसरे से पृछ्जे लगे, ''वया हुश्रा ?'' ''क्या हुश्रा ?'' कुछ लोग विना कुछ जाने-वूसे ही वाहर की तरफ साग निकले। सभा में खलवली सच गई। संच पर पर्दा गिरा दिया गया।

खुकिया पुलिस के चारो व्यक्ति वाहर गये थोंर वहाँ तैयार खंडे चार वर्टीधारी पुलिस वालो को साथ लैकर नेपथ्य के रास्ते से मच पर चढ़ गए। मंच श्रीर नेपथ्य का कोना'कोना छान मारा, किर भी चोर का कहीं पता नहीं लगा। कमलपित चिन्तित भाव से इधर-उधर टहल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों वह बड़ी उत्सुकता के साथ किसी बात की प्रतीचा कर रहा है। कुछ मिनट बाट कहीं दूर से उसकी मोटर के 'हानें' की श्राबान श्राई, तो उसका चेहरा चमक उठा।

### तिरुपति की यात्रा

तिरुपति के सन्दिर में जो वेंकटाचलपति विराजमान हैं, उनकी एक ऐसी श्रमिलाषा है जो संसार में श्रीर किसो मूर्ति की नहीं होती। श्रपने पास श्राने वालें भक्तों को रुएड-मुएड देखने में न जाने उनको विशेष प्रसन्नता क्यों होती है ! इतना भी काफ़ी नहीं कि कहीं वाहर सिर मुँडाकर उसके सामने जाया जाय! उनको तो इच्छा यह होती है कि भक्त जन उनके सामने ही सिर मुँडवा लें श्रीर केश उनको समर्पित करहें। प्राय वह बच्चो ही को उस हाल में देखना श्रिष्क पढ़ंद करते हैं। पर कभी कभी पके वालों वाले, दाड़ी-मूछों वाले वृद्धे भी उनके सममुख जाते ही सिर मुँडवा लेते हैं। शायद यह इस खयाल से कि परमात्मा के तो सामने हम सभी वच्चे ही हैं न!

"ईरवर क्या, ब्रह्म क्या ? सब अम है, बेकार की वक-वक है । श्रगर सच-मुच कोई ईरवर है भी, तो क्यों न घह मुक्ते प्रणाम करे ? में क्यो उसके श्रागे सिर नवाऊँ ?"—यों तर्क-वितर्क करने वाले हेतुवादी 'श्रात्ममर्यादा-दल' के नास्तिक लोग भी जब तिरुपति जाते हैं तो उनका सारा हेतुवाद हवा में उद जाता है श्रोर वे सिर मुँडा लेते हैं। कितनी ही कोमलागियाँ केशवधिनी तेल लगा कर बढ़ाई गई श्रपनी केश-राशि को वहाँ समर्पित करके श्रा जातो हैं। सब भगवान वेंकटेश की महिमा है।

उस साल कल्याणी के पिता चिटम्बरम् पिल्लें की इच्छा हुई कि सपरिवार तिरुपति हो आयँ। दूसरी पत्नी के कई बच्चे थे जिनके सिर मुँ डवाने थे। भगवान् वेंकटेश से इस श्राशय की मिन्नतें भी माँगी गई थीं, सो उन्हें भी पूरा करना था। खर्च के लिए रुपये की कमो कैसे हो सकती थी जब कल्याणी इतनी दिशाल सम्पत्ति की अधीरवरी थी ? चिटम्बरम् पिल्लें ने निरचय किया कि तिरुपति हो आर्थे और लॉट कर काफी धूम-धाम के साथ प्राम-भोज की व्यवस्था की जाय। जब उन्होंने फल्याणी से यह बात छेड़ी तो उसने खुशी-खुशी मान लिया और कहा कि में भी साथ चळ्ँगी।

कल्याणी कोप् कुलम आये तीन महीने हो चुके थे। शुरु-शुरु में मुत्तरयन से मुलाकात के समय जो वातें हुई थीं उनसे उसके मन को बढ़ी मानत्वना प्राप्त हुई पी। पर याद में ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, उसकी श्रधीरता भी बढ़ती गई। घह बेचैन हो उठती थी। मन में हजार तरह के प्रश्न उठते—' मुक्तय्यन कहाँ गया ? हतने दिन थीतने पर भी क्यों नहीं लांटा कहाँ रहता होगा ? क्या करता होगा ?'' श्रादि, श्रादि। मुक्तय्यन को फिर देखने की इच्छा से वह श्रधीर हो उठती। वियोग के ताप के मारे उसका हृदय विदीर्ण सा हुआ जा रहा था। इस सन्ताप में शीतल लेप का काम देने वाली केवल एक ही चीज थी, श्रोर वह थी नदी-तट की वनस्थलो।

इन दो-तीन महीनों से कल्याणो फिर पहले की तरह नटी-तट की चन-देवी बन कर वहाँ स्वच्छन्द विचरण करने लगी थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वह नदी-तट की सेर न करती हो। जब जाती थी, तब लोटने के लिए जल्टी नहीं करती थो। वन-प्रदेश में घूमते-घामते उसे वर्तमान की सुध नहीं रहती थी। काल की अलंघ्य सीमा पार करके वह फिर अपने बाला-पन को लोट जाती। बचपन में जहाँ जहाँ घूमने की आटी थी, वहीं उसके पैर उसे बरबस ले चलते। उन्हों पुराने बेर और जामुन के पेड़ो के पास जाती। ढालें हिला-हिला कर पके हुए फल गिराती और भाग-भाग कर उन्हें चुनने क बाद एक स्थ न पर बटोरती। चुनते-चुनते अचानक मुत्तय्यन की याद आ जाती। बस, जहाँ की तहीं भूमि पर बैठ जाती और करपना लोक में स्वच्छन्द उडानें भरती। उसके हृथ्य में हूक उठती—काश ! पहले ही मुत्तय्यन के साथ मेरा व्याह हुआ होता!

प्रति दिन वह जीर्ण-मन्दिर में जाकर देखती। प्रति दिन घर से चलते समय उसके मन में यही श्राशा फिर जागृत हो उठती कि श्राज वह श्रवश्य श्राया होगा। वस, इसी श्राशा के पीछे पीछे नदी की उमहती हुई धारा की तरह बहती जाती। मिन्दर के निकट पहुँचते-पहुँचते उसके हृदय की धहकन तेज हो जाती। श्राशा श्रार भय के उस सघर्ष-स्थल को दोनों हाथों सेथाम लेती श्रीर दवे पाँव चल कर ध्यान से ती। मुत्तव्यन का प्यारा चवूतरा खाखी नज़र श्राता, तो उसे सारा ससार स्ना ं जा, सारा जीवन व्यर्थ माल्स होता। कभी-कभी सन्देह होता कि मुत्तव्यन भें जिल्ला हुशा तो नहीं है ? चारो तरफ दौड दौड़ कर खोजती। क्या कारण है कि श्रभी तक वह नहीं लौटा ? उसने इतना ही तो कहा था कि श्रभिरामी को एक कर देख कर लौट श्राऊँगा। कहीं देख नहीं सका होगा क्या ? कहीं श्रभिरामी ने यह तो हठ नहीं ठान लिया कि में तुमसे श्रलग नहीं रह सकती ? कहीं दोनो ही समुद्र-पार तो नहीं चले गए हैं ?

यह श्रसह्य विचार उठते ही उसे श्रमिरामी के प्रति श्रसीम क्रोध श्राता। कलमु ही कहीं की । उसी निगोड़ी के कारण मेरा सारा जीवन वर्बाट हो गया। ऐसी श्रमागिन पैदा ही क्यो हुई ? श्रगर उसका पैदा होना श्रावश्यक था, तो फिर परमात्मा ने मुक्ते भी साथ क्यों पैदा किया ?

इस तरह कल्याणी का एक-एक दिन युग-सरीखा चीत रहा था। ऐसे ही समय में चिदम्बरम् पिल्लें सपरिवार तिरुपति की यात्रा पर निकलें थे। उन्होंने कहा कि श्रगर जेठ का महीना श्रा गया श्रौर बुवाई शुरू हो गई तो फिर कहीं निकलना संभव नहीं होगा, इसलिए जल्दी यात्रा समाप्त कर लैनी चाहिए।

कल्याणी का मन दिन पर दिन श्रिधक व्याकुल हो रहा था। उसे एंसा लगा कि श्रमर में पूंकुलम् में कुछ श्रोर दिन इसी तरह रही तो पागल हो जाऊँ गी। यात्रा के वहाने कुछ घूमना-फिरना हो जाय तो मन को थोड़ी-बहुत शान्ति मिल ही जायगी। हो सकता है कहीं मुत्तय्यन के बारे में कोई चर्चा सुनने को मिलै इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर कल्याणी यात्रा के लिए तैयार हुई थी।

नियत तारीख को चिटम्बरम् पिल्लै का परिवार यात्रा पर रवाना हुन्ना।

#### रायवरम् जंक्शन

रेलवे स्टेशन पर जितनी हलचल होती है उतनी शायद ही श्रीर कहीं देखने मे श्राती है। उस पर रायवाम् जक्शन का तो पृछ्ना ही क्या ? वह ऐमा स्टेशन है जहाँ चार वढ़े महत्वपूर्ण स्थानो को जाने वाली लाइनें श्राकर मिलती हैं। इसलिए दिन के चौबीसो घटे वहाँ पर काफी चहल-पहल रहती है।

ग्रहा । वहाँ कितनी-कितनी तरह की सुगन्धियाँ त्राती है। केवहा, गुलाव, खस त्रादि की सुनास । 'मसालवहा' व 'कारावृ दी' की सुगन्ध । दयल रोटी, वन व विस्कुट की महक । तँवाकू की वू, चुरट के धुएँ की वू, सहे गले सतरों-केलो के छिलकों की सहाँध । लोगो के शरीरों पर लगे इन्न, सेंट व नीम के तेल की मिश्रित गन्छ । काशी से रामेश्वरम् तक बिना नहाये चलने वाले यात्रियों की बू। श्रीर न जाने किस-किस की खुशबू श्रीर वदबू ! श्रगर उन सब गन्धों को श्रलग श्रलग गिना जाय तो कम से कम तीस हजार किस्स की गध तो होगी ही !

श्रीर फिर कितने भिन्त-भिन्न प्रकार के लोगों को हम वहाँ देखते हैं! देहाती किसान, शहर के 'सभ्य' पुरुष। चोटी वाले लोग, काप वाले, टोपी पहने हुए सज्जन, टोप पहन हुए काले साहब! अर्ध्व पुण्ड्धारण किये हुए वै एवव गण, चन्दन का टीका लगाने वाला स्मार्त। मूछो पर ताव देने वाले मूछो के धनी, हिटलर जैसे श्रधमुद्धिये। लंबी-लबी दाहियो वाले श्रीर, चिकने-चिकने गालो वाले!

स्त्रियों के भी कितने कितने वर्ग । पुराने किस्म की स्ती साढियो वाली, पाणिडचेरी सिटक पहने हुई। माथे पर कु कुम का टीका लगाने वाली, सुई की नोक जितनी बिंटी लगाने वाली। लटकती हुई बेनियो वाली। विना गृथे ही केशो को वाँधने वाली। हीरे के कर्णभूषण । मोती के सुमके ।

वहाँ सुनाई देने वाली श्रावाजों को भी क्या कहे १ रेल की सीटी की श्रावाज, इजन के धुश्राँ छोडने की श्रावाज । घटी की टन्-टन्, ''मसालवड़े-काजू ।'' का कर्कश स्वर । वाहर श्रान-जाने वाली मोटर गाडियों की घरघराहट, मोटर-हानों का भैरव स्वर । इन मबके ऊपर लोगो का गुलगपाड़ा श्रीर हाय-हाय ।

रेलवे प्लेटफार्म पर जैसी वार्ते सुनने में श्राती हैं। वैसी मजेदार वार्ते शायद ही श्रीर कहीं सुनने को मिलती हैं। "वितकुत वे श्रकत लोग राज चलाने लग जायँ तो उसका नतीजा श्रीर क्या होगा ?"—एक राजनीतिज्ञ ।

"श्ररे तुम ने स्टालिन को क्या समक रक्खा है ? सौ सौ मुसोलिनियों को वह इजम कर जाय श्रीर डकार भी न ले !"—एक साम्यवादी ।

"मम्मी ! सुक्ते एक लैल (रेल ) लै टो !"-एक वच्चे की टीन याचना।

"क्या हुत्रा इन ग्रखवार वालों को श्राज तो कोई खवर नहीं नजर श्राती !"-- एक ग्रखवार-प्रेमी।

"हाँ जी ! वी जे 'वडेल' वहे हैं या 'वललवाई वडेल' वहे हैं ?"— एक सज्जन जो सिर्फ तिमल के ही श्रखवार पढ़ने के श्रादी हैं।

''श्ररे रामू ! सुना है परी हा में फेल हो गये तुम ! जरा हाथ मिलाश्रो तो !''— एक युवक दूसरे युवक से ।

रायवरम् जनशन में इस तरह काफ़ी चहल-पहल हो रही थी। मदास जाने वाली रामेश्वरम् ऐक्सप्रेस के खाने का समय निकट था गया था, इसलिए लोग माल-श्रसवाब लेकर कुंड के कुड प्लेटफार्म पर श्राकर भरते जा रहे थे इस भीड़ के बीच में चिटम्बरम् पिटलें श्रोर उनका विशाल परिवार भी था।

पुल की सीदियों के पास फल्याणी छाया में बैठी हुई थी। उसकी फूफी उसके पास ही खड़ी भी। चिदम्बरम् पिल्ले और उनकी धर्मपत्नी बच्चों को हघर-उधर मागने से रोकने के महान् प्रयत्न में लगे हुए थे। पृंकुलम से आये हुए दो वैलगादीवाले, कांख में चेंत दवाये, बड़ी श्रद्धा-भिक्त के साथ खड़े थे।

प्लेटफ़ार्म पर जितनी स्त्रियाँ थीं, उन सब में फल्याणी ही सब से श्रधिक सुन्दर श्रोर श्राकर्षक थी। श्राने-जाने वाली स्त्रियाँ उसकी तरफ़ ईप्यां भरी दिष्ट से देखती गयीं। पुरुष लोग कहीं श्रोर देखने के वहाने उसी को देखते गये। एक युनक जो रेशमी श्रंगोछा पहने, सुगन्धित तिलक लगाये था, उसके श्रासपास पाँच- ए. चक्कर काट जुका था।

कल्याणी कुछ देर तक प्लेटफार्म पर चारों तरफ धारचर्यमयी दृष्टि से देखती रही। याद में उसके मुख का भाव श्रचानक बदला। ऐसा लगता था कि वह ध्यान से कुछ सुन रही है। पाँच ही मिनट के धन्दर उसके चेहरे के भाव में धज़ार प्रकार के परिचर्तन हो गये। धारचर्य, क्रोध, उत्सुकता, होभ, सन्देह, धपराहट सभी भाव पल पल मे श्रपनी कलक दिखा गये।

कल्याणी के थोड़ी दूर पर कुछ लोग पास पास खड़े बार्ते कर रहे थे ख्रौर मही कल्याणी के इस भाव-परिवर्तन का कारण था।

भीर के एक सन्जन ने कहा, "श्रजी क्या पृत्तते हो ? सारे मदास शहर में

एकदम सनसनी फैल गयी है। श्राहा हा ! कमाल की हिम्मत है उस चीर की। लोग उसकी चतुराई की वह तारीफ करते हैं, वह तारीफ़ करते हैं कि वस

एक श्रीर सज्जन ने पूछा, "क्यों जनाव! इतनी भारी भीड़ थी, इतने पुलिसवाले तैयार खड़े थे, सबको चकमा देकर वह कंसे वच निकला? यकीन नहीं होता, जनाव! सचमुच बढ़े श्रचम्मे की बात है।"

पहले सज्जन बोले, "यही तो में भी कहता हूं । कहते हैं, उसने मच पर से एक दम ही इलॉग लगाथी श्रीर दर्शकों के सिरो पर ही चल कर थियेटर के बाहर निकल गया । श्रीर भी मजे की बात सुनिये । उसे गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस-किमरनर श्राये थे, उनकी मोटर गाडी थियेटर के बाहर ही खडी थी । मुत्तस्यन उसी गाड़ी को लेकर नौ-दो-ग्यारह हो गया श्रार कमिश्नर साहब मुँह ताकते रह गये ।"

एक सज्जन ने पूछा, ''कुछ पता चला, कि नहीं गया होगा ?''

'श्राणी यह भो पूछने की बात हैं ? वहीं कोलिलडम नदी-तट पर पहुँच गया होगा ! एक बार वह काँस की काडी में घुस जाय तो फिर कोंन उसे पकड सकता है ? हज़ार पुलिसमैन एक साथ तलाश करें, तो भी उसका थोड़े ही पता लगा सकते हैं ?

''सो तो ठीक है। लैकिन खाने-पीने के लिए करेगा क्या ?"

"श्ररे । यह नहीं जानते श्राप ? सुनते हैं, कोलिलडम-नटी तट पर के एक गाँव में उसने (धीमें स्वर में) एक श्रौरत से साँठ-गाँठ कर रक्खो है ।"

''श्रजी, इस वात के लिए यह कानाफ़ुसी क्यो ? लोगो का तो कहना यह है कि हर गाँव में मुत्तरयन की कोई न कोई रखेल ज़रूर है।''

''छि छि । श्राप भी कैसी श्रंटराट की बात करते हैं। एक को उस श्रौर स को सौ बताना, इस लोगो की तो श्राटत हो बन गयी है।"

"वहें श्रा गये श्राप सच-मूठ बताने वालें । श्राप जानते ही क्या है १ लोग कहते हैं, मद्रास में सभी श्रीरतें उस पर जान देती थीं। कहते हैं, उसमें कोई मोहिनी शक्ति—कोई जादू—हैं। स्टेज पर जब वह नक्षाब हटा कर मुख टिपलाता था, तो बहुत-सी श्रीरतें बेहोश हो जाती थों। श्राख़िरी टिन में भी एक लड़की इसी तरह मूर्चिंछत हो गयी बतलाते हैं।"

'यह सब में नहीं जानता जनाव । वस, इस इलाके में इस मामले में वह कभी वदनाम नहीं हुआ। हमने तो सुना है कि श्रव तक उसने किसी स्त्री के माथ बुरा सल्क नहीं किया।"

"चलो इस बात पर हम क्यो मगड़े छापल में श श्राख़िर एक दिन वह पकड़ा ज़रूर जायेगा। तब इसका सच मृट सब श्रपने श्राप रोशनी में श्रा जावेगा।" कल्याणी के कानों में सिर्फ यही वार्ते पढ़ी। तुरन्त उसने कुछ निश्चय कर तिया। पिताजी को बुला कर कहा, ''पिताजी ! मेरी तिवयत कुछ घवद। रही हैं। में तिरुपित नहीं जा सकती। श्राप लोग हो श्राइएगा। में श्रौर फूफी वापस पु कुलम चली जावेंगी।

चिटम्बरम् पिरलें यह मुन कर चीक पढे। बोलें, 'क्यो बेटा! यह कैसी बातें कर रही हो ? टिकट भी कट चुके है। श्रव तुम कहती हो, नहीं जाऊँगी! यह भी कोई बात है ?"

पर उनकी वालों का कोडे श्रमर नहीं हुआ। कल्याणी श्रपनी हठ परदृढ़ रही।



इतने में गाटी श्रा गयी । चिरम्बरम् पिल्लैं लाचार हो गये । योलें, 'श्राच्छा देटी ! साववानी से वापस जाना । घर में खूव संभल कर रहियो !"

गादी स्टेशन से हूटी, तो फल्यागी श्रोर उसकी फुफी बेंलगाढी में बैठ कर इंकुलम की श्रोर चल पड़ीं।

#### छिपा भंवर

जेठ का महीना था। पश्चिमी हवा साँय साँय करके चल रही थी। हवा ने पेड़ों की डालों का वह बुरा हाल कर रक्खा था कि वर्णन के वाहर । चारों तरफ़ से "हो हो" का शोर सा मचा हुआ था।

जेठ के महीने में पू कुलम का दश्य श्रन्ठा हुश्रा करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि सारा गाँव पानी में तैर रहा है। नदी-नालों मे नयी बाद श्रायी हुई थी, श्रीर पानी खवालव भरा, फेन व भवरों के साथ बहता चला जा रहा था। खेतों में भो पानी भरा हुश्रा था श्रीर उस पर हिलोरें उठ रही थीं। कुछ खेतों में धान के नन्हें नन्हें रोप लहलहा रहे थे। जब तेज़ हवा उन पर चलनी थो, तो वहाँ तरह तरह के चित्र बन बन कर मिट जाते थे श्रीर भवर से उठते थे।

ताल-तलेंथों में पानी लवालव भरा लहरें मार रहा था। कमल श्रीर कुमुद की लतायें तरी-ताज़ा होकर हरी-भरी हो उठी थीं। ताजे नाजे पत्ते श्रीर छोटी छोटी किलयाँ उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। एक दो फूल इधर-उधर खिले हुए थे। उनकें साथ परिचमी पवन श्रद्धेलियाँ कर रही थी।

ऐसा लगता था कि नयी बाद ने जानवरों श्रीर पिछ्नियों में भी नया जोश भर दिया है। भैंसें-भैंसें, जो ढीली चाल से श्रा रही थीं, जल भरे तालाब को देखते ही उद्यलती-कृदती दौढ़ी गर्यी श्रीर पानी में उत्तर पढ़ीं।

वगुलों के मुग्ड के मुग्ड कतार वाँध कर उद श्राये श्रोर तालाव के तट पर नयी उगी हुई टाभ के बीच में बैठ कर मौन के श्रानन्द में विभोर हो गये। हरी हरी दाभ के वीच में सफेट वगुले। श्रीर नीचे पानी में उनकी प्रतिच्छाया! श्राहा! जी में श्राता था कि इस दैवी दृश्य को निहारते निहारते सारा जीवन यहीं व्यतीत कर दें।

444 444 444

गाँव लौट कर घर में कदम रखते ही कल्याणी ने गागर उठा लिया शौर फूफी से बोली, 'फुफी ! में नदी से जाकर स्नान कर श्राती हूँ।"

''यह फैसा पागलपन है, बेटा । श्राज क्या जल्टी है ? कल नदी नहा लेना। परिचमी हवा श्राँधी की तरह चल रही है, ऐसी हवा में निकलोगी, तो तिवयत क। क्या होगा ? इधर में श्रकेली हूँ। कहीं बुख़ार-बख़ार हो गया, तो देख-भाल कींन

करेगा ? मुक्त से नहीं हो सकता यह सब !" फूफी खीक कर योली ।

"वित्तहारी हैं फ़फी, वित्तहारी हैं! उधर नदी में नयी वाढ़ श्रायी हैं श्रीर तुम कहती हो में घर में श्रपाहिज की तरह गरम पानी से नहा कर सो रहूँ । बाह ! यह भी कोई बात हैं ?" कहती कहती कल्याणी तेज़ी से निम्स्त चली।

कहने की ज़रूरत नहीं कि वह जीर्ण मन्टिर की तरफ़ गयी। इस बार उसे निराश नहीं होना पढ़ा। जामुन के पेट के नीचे, चबूतरे पर मुत्तस्यन बैठा हुआ था। उसके सिर पर पगढ़ी थी और मुख पर हर्ष की लहरें। कल्याणी की देखते ही यह बनावटी ख़दब के साथ बोला, ''श्रीमती कल्याणी देवी! स्वागत हो श्रापका! सेवक श्राप ही की बाट जोहता हुआ श्राज सबेरे छु' बजे से यहाँ बैठा है!"

कल्यायी की ख़शी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा मानों श्रचानक उसके पर उग श्राये हैं श्रीर श्राकाश में उद सकती है—उद रही है। पिछले चार वर्षों में कमी भी मुत्तय्यन ने इतने हर्ष के साथ उसका स्वागत नहीं किया था। जब से कल्यायी के व्याह की चर्चा चली थी, तब से उन दोनो में मन-मुटाव श्रीर रूठना-खीमना ही श्रधिक हुश्रा करता था न ?

"सौभाग्य है मेरा, िक मैं श्राज तुन्हें देख रही हूँ । वरना इस समय में विरूपित के पास पहुँच गयी होती !" कल्याणी ने कहा।

"श्ररे रे ! सो कैसे ? इस उच्चासन पर विराज कर सारी बात विस्तृत रूप से सममाइए तो !" कहते-कहते मुत्तव्यन ने उसकी गागर लैकर ज़मीन पर घर दी। श्रीर उसे चबूतरे पर विठाया।

कल्याणी ने स्टेशन पर सुनी बातों का वर्णन किया, तो मुत्तस्यन का विनोद हवा में उद गया। उसने गद गट स्वर में कहा, ''कल्याणी! में समक्त नहीं पाता कि तुम्हारे इस प्रेम का पात्र बनने की मुक्त में योग्यता ही क्या है! श्रारचर्य इस बात का है कि तुम्हारे ऐसे पवित्र प्रेम पर भी मैंने कभो सन्देह किया था।"

यह सुनते ही कल्याची को कुछ श्रीर वार्ते याद श्राई जो स्टेशन पर उसके कानों में पड़ी थीं। चया भर के लिए उसके मुख पर न्यथा की छाया दौद गई। उसने पूछा, "सो तो ठीक है, लैकिन"।" श्रागे उससे कुछ कहा नहीं गया। वार्ते मुँह से निकलती नहीं थीं।

"क्या है । क्या कह रहीं थीं ।" मुत्तस्यन ने पूछा ।

कल्याणी ने वात बदलकर कहा, 'मैं यह कह रही कि स्टेशन तक साथ चलने के बाट मैंने श्रचानक जो इन्कार कर दिया था, पता नहीं पिता जी श्रीर मौसी उसपर क्या सममती होंगी ? निश्चित रूप से दोनों मुमे पगली सममते होंगे। स्टेशन पर जो लोग थे, वे भी मुक्त पर हैंसे होंगें।" 'वस, यही वात थी ? टीवाने तो हम टोनों हैं ही । श्रौर सटा टीवाने ही वने रहेंगे। हँसने वाले हँसते रहे। हमारा क्या विगदता हे ? श्रौर कितने टिन हँसों ? जब हम दोनो जहाज पर चढ़ समुद्र-यात्रा करेंगे, तब उनकी हँसी थोड़े ही हमारा पीछा करेंगी ? श्रोर जब हम ममुद्र पार जाकर सुख का जीवन वितायँगे, सब उनकी हँसी हमारे कानो में थोड़े ही पढ़ेगी ? कल्याणो ! मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। मैंने श्रमिरामी को टेख लिया है। वह सुत्ती है। उसकी टेल-भाल करने के लिए एक श्राटमो भी मिल गया है। श्रव में स्वतन्त्र हैं, निश्चिन्त । हम टोनों जहाँ जी चाहे, जा सकते हैं। श्रार कुछ दिन तक यहाँ पुलिस की टोड़-श्रप काफ़ी रहेगी। जब तक वह ठढी न पढ़ जाय, मुम्ने जरा सतर्क रहना होगा। बाट में जब हम बहाज पर चढ़कर दूर देश के लिए रवाना हो जायँगे, तब कोई कुछ भी करे, हमारा क्या बनता विगढता है ? जिन्हों स्वर्ग प्राप्त हो चुका हो, उन्हों इस पृथ्वो की क्या परवाह ?'

इसके वाद कुछ दिन तक मुत्तय्यन श्रौर कल्याणो स्त्रगिक सुख भोगते रहे। मानों वह श्रामोद-प्रमोट के प्रवाह में वह रहे थे। उन वेचारों को क्या पता था कि उस प्रवाह की तह में एक भारी भँवर उठ रहा था?

### ढिंढोरा

रायवरम के पुलिस थाने में मातमपुर्सी-सी हो रही थी। मद्रास से डिप्टी इन्सपेक्टर जनरत्त साहब खुट पधारे थे। उनके श्रलावा ज़िला सुपरिंटेडेंट छ सात सिकेंल इन्सपेक्टर, मब-इन्सपेक्टर श्रीर तीस-चालीस पुलिस कान्स्टेबिल विद्यमान थे।

ज़िला सुपिरंटेंडेंट साहच ने मेज पर जोर से मुक्का मारा श्रोर वोले, "हमारे जिले में पुलिस टल के लिए इससे ज्यादा श्रपमान की बात श्रीर कोई नहीं हो सकती। श्रव इज्जत क्या रह गई हमारी ? मदास से डिप्टो इन्सपेक्टर जनरल साहब ने खुट हो तगरीफ लाने की तकलीफ की है। देखते न, श्राप लोग ? श्राज जुलाई की बीस तारीख है। इस मास की ३९ तारीख तक हमें चोर को पकड़ कर ही रहना होगा। समक गए न ?"

डिप्टो इन्सपेक्टर जनरल बोले, "जिस मोटर गाड़ी में चोर बच निक्ला था, वह कोल्लिडम के पुल के नोचे पढ़ी मिल गई है। इसका मतलब यह है कि चोर नदी के किनारे पर ही नहीं छिपा हुआ है। इस लिए कोल्लिडम नटी के टोनों तरफ़ के जंगली-फाड़ियों को खूब छान डालिए। कोई न कोई उसका मददगार ज़रूर होगा। जिस किसी पर भी शक हो, फौरन उसे गिरफ़्तार कर लीजिए। ज़रा भी हिचकने की ज़रूरत नहीं। समक्त गए न ?"

इसके बाट इन्सपेक्टर जनरत्त ज़िला सुपिस्टें टेंट से बोले, ''देखिए ! किसी मेदिए के महारे के बिना इस चोर का पकड़ना मुश्क्ति होगा। डोंडी पिटवाइए कि जो चोर का भेट वतायगा उसे एक हज़ार रुपया इनाम मिलेगा।"

मुत्तस्यन को कोव्लिडम के तट पर लाट दस दिन में ऊपर हो गए थे। ३० जुलाई का दिन् था। करयाणी घर में रमोई के काम में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर श्रानन्द की लहरें रोल रहां थीं। रह-रह कर वह सुस्कुरा देती थी। कभी घर गुनगुनाली श्रोर कभी सुक्त कराठ से गाती थी। चह सुन्तस्यन के लिए स्त्राना नैस्यार कर रही थी, बस यही उसके हुई धींर उत्साह का कारण था।

खाना तैयार करने के बाद कल्याणी उसे केले के पत्त में रखकर लपेट देनी, गागर के शन्दर रख लेती और नहाने के बहाने नदी की तरफ गागर लिए चल देती । फूफी को कम स्कता था, जो श्रव कल्याणी के लिए श्रनुकूल रहा।

कभी-कभी पास-पड़ोस की लड़िकयाँ कहतीं, हम भी तुम्हारे साथ नटी पर नहाने चलतो हैं। "ऐसे मौकों पर कल्याणी भारी श्रसमंजस में पड़ जाती। मट कह देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है श्रोर घर लांट जाती। बाट में काफ़ी धूप चढ़ने के बाद, जब श्रोर स्त्रियाँ घरों में श्राराम से पड़ी सोती रहती, वह नदी के लिए निकलती। जब कभी ऐसी रुकावट होती थी, उसे केवल यही चिन्ता होती कि मुत्तय्यन भूखा पड़ा मेरी राह देख होगा।



उस दिन वह खाने की पोठली लैकर गागर के अन्दर रख रही थी कि इतने में टींडी की आवाज आई। गाँव का अहलकार ढिटोरा पीटता हुआ घोषणा करने लगा — 'ढाकू मुत्तरयन पिल्लें का भेद बताने वालों को सरकार एक हज़ार रुपगा इनाम देगी। मुत्तरयन पिल्लें को खाना खिलाना, घर में ठहराना, उसके साथ बोलना- चालना सब भारी जुर्म होंगे। जो लोग ऐसा करेंगे उनको सन्त सज़ा दी जायगी। होशियार, होशियार, होशियार।"

हमेशा की तरह उस दिन भी कल्याणी गागर लिये कोल्लिडम नहाने चली। रास्ते में उसके मन में तरह-तरह के विचार उठने लगे। पश्चिमी हवा उसकी साड़ी का श्राँचल जिस तेज़ी से हिला रही थी, उससे भी श्रधिक तीवता के साथ विचार तरगें उसके मन में श्रान्टोलित हो रही थीं। मुत्तन्यन की ख़ातिर में इतनी भारी जोख़िम उठा रही हूं, यह सोच कर वह फूली नहीं समायी। साथ ही जब यह प्रश्न उठा कि इस सारी कठिनाई को पार कर में श्रांर मुत्तव्यन सुरचित रूप से समुद्र पार जा सकेंगे भी, तो उसके मन की वह दशा हो गयी, जो श्रांधी में नाव की होती हैं।

पर इससे भी ग्रधिक व्यथा उसे ग्रीर एक कारण से हो रही थी। कभी कभा उसके मन में प्रश्न उठता था कि मुत्तय्यन मेरे इस सारे प्रेम क योग्य भी है ? जब यह राका उठती तो उसकी ग्लानि श्रवर्णनीय हो जाती। उस दिन रेटवे स्टेशन पर स्त्रियों के साथ मुत्तय्यन की साँठ-गाँठ के वारे में जो बातें सुनने में शायीं थीं, उन्होंने उसके पवित्र मन में विप के बीज वो दिये थे। हज़ार प्रयत्न करती कि उन वातों पर विश्वास न कर्रो। सोचती, मुत्तय्यन—मेरा मृत्तय्यन—कभी ऐसी वात कर सकता है पर श्रगले ही चल यह सन्देह उठता कि हो सकता है मुत्तय्यन मुक्ते घोरा दे रहा हो। में नादान स्त्री हू। पुरुषों का छज-कषट क्या जानूँ ? हो सकता है, सभी पुरुष एक जैसे हो।

पिछ्ते दस दिन से वह रोज निश्चय करती कि श्राज मुत्तय्यन से इसकी चर्चा छेढ़ेंगी श्रोर उससे सच्ची बात जानने का प्रयत्न करूँगी। पर मुत्तय्यन के सामने जाते ही उसका सारा सकल्प काफ़्र हो जाता। हिस्मत नहीं होती थी कि बह बात छेड़े।

श्राज उसने दृह संकल्प कर लिया कि जरूर यह वात छेद गी श्रीर मुत्तरयन को श्रपनी कसम खिलाकर उससे सच्ची वात जान कर रहगी।

किन्तु शोक । इस निश्चय को कार्यान्वित करने का श्रवसर ही उसे नहीं मिला।

जीर्ग मन्दिर के पास पहुँचने पर फल्यागी मन्टिर के श्रन्टर से टो व्यक्तियों के यातचीत फरने की श्रावाज सुनकर चोक पड़ी । इस श्राफ़्त की घड़ी में श्रीर कींन सुत्तव्यन के साथ वार्ते कर सकता है ? वह जहां की तहीं खड़ी हो गई श्रीर पैडों के घीच में से मॉफकर देखा।

वहाँ जो कुछ देखा उससे वह चिकत रह गई। उसके रोम-रोम में श्रंगारे से धमकने क्रो।

वहां, मुत्रय्यन के पास, एक उचली खदी थी। उसकी वह चटक-मटक धार

वह नाजो-नखरे ' कल्याणी के लिए श्रसहा हो उठा । छि: छि: मित्तस्यन की पीठ पर वह थपिकयाँ दे रही है । हरे राम । यह कैसा कुत्सित व्यवहार । मृत्तस्यन ने उसे छाती से लगा लिथा ।

कल्याणी को ऐसा लगा मानों वह पागल हो जायगी। उसे मित-भ्रम-सा हो गया। कुछ छण वहीं खढ़ी उस दृश्य को एकटक देखती रही। बाद में उसके लिए प्र<sup>-र</sup>े वहा रहना श्रसमव हो गया श्रोर वह गागर उठाये वापस लीट गई।

## कहाँ देखा था ?

एक कहावत है कि "श्राखों देखो वात भी मूरु, कानों सुनी वात भी। जींची हुई वात हो सच होती है।" लोग इस कहावत के सत्य को समक्त नहीं पाते, इससे संसार में कई भूलें हो जाया करती हैं। नादान कल्याणी ने श्रव ऐसी ही मूर्खता कर ढाली। श्रांखों-देखी वात पर वह विश्वास कर बैठी। श्रगर विश्वास कर भी लिया तो भी इस कदर एकदम पागल वन जाने की श्रावश्यकता ही क्या थी श्रशरी श्रमागिन । कैसी भूल की तुमने ? कैमे भारी श्रनर्थ की जड वन गई नुम ? पर तुम्हारा क्या दोष ? विधि की प्रवचना के श्रागे तुम्हारो क्या चल सकती थी ?

कल्याणी की भूल कितनी भारी थी, यह जानने के लिए हमें जरा श्रतीत की तरफ लौटना श्रावश्यक हो जाता है। श्राइए, जरा हम मदास तक चलें श्रीर वहाँ की घटनाश्रों से परिचित हो लें।

林林林

水水水

14. 14. Ex

'सगीत सतारम्' नाटक में गडबड हो जाने के बाद तीन-चार दिन तक नाटक-फम्पनी के सभी लोगों को पुलिस की निगरानों में रखा गया था थाँर उनसे लगातार पूछ-ताछ फी जा रही थी। पर हजार पूछ-ताछ करने पर भी उनसे मोई बात माल्स नहीं की जा सकी। कपनी के श्रिषकारियों ने कहा कि जब वे रेल से मद्रास था रहे थे तब मुत्तव्यन उनसे श्रा मिला था थाँर श्रपना नाम बलराम बताया था। उसमें श्रीमिय-कुशलता काफ़ी थीं, इसलिए उसे कपनी में नौकर रख लिया गया था। इससे श्रीषक उनको उसके बारे में कुछ भी माल्स नहीं। फंपनी के थाँर सब फर्मचारियों ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। वास्तव में उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब लोग ज,नते भी इतना ही थे न ?

त्मिर्फ कमलपित को मूठ बोलना पड़ा था। वह पुलिस के हर प्रश्न का बैधड्क जवान देता गया। साथ-साथ श्रपनी मोटरगाड़ी के खो जाने पर चार धाँसू भी बहाये। उस पर विशेष रूप से सन्देह करने का कोई कारण नहीं था, इसिलए पुलिस ने उसके जवाबों पर शक नहीं किया।

तीन-चार दिन बाद पुलिस ने नाटक-कंपनी की निगरानी छोढ दी। उसको यह विरवास हो गया कि कंपनी की निगरानी करने से कुछ परहें नहीं पढ़ने का। श्रमिरामी से पूछ-ताछ करने के बाद भी पुलिस ने यही समका कि उससे कोई खास वात माॡम होना सभव नहीं । इसलिए श्रिभरामी पर से भी उन्होंने निगरानी हटा ली।

श्रनाथिनी श्रभिरामी के प्रति वहन शारदामिए का वात्सत्य शार सहानु-भूति इस घटना के बाद दसगुनी वद गईं। वह उसे वार-वार सान्त्वना देतीं श्रीर ढाइस वँधातीं । किर भी श्रभिरामी के हृदय में जो श्रशान्ति मची हुई थो, वह उससे कम नहीं हो पाती थी। पल भर भी उसे चैन नहीं पड़ती थी।

वह श्रपने भैया की वहादुरी श्रौर चतु-राई की याद करके विस्मित हो जाती श्रौर तव श्रभिमान से उसका हृद्य फूल उठता । वास्तविक जीवन से चोर की उपाधि प्राप्त करने के वाद, नाटक में भी चोर का पार्ट श्रदा करने ३ी उसकी हिम्मत पर वह मुग्ध हो उठती । मच पर उसके श्रभिनय श्रीर हाव-भाव की याड फरके कभी उसे हुँसी जाती । परन्तु साथ ही यह भी याद श्राता कि मद्रास में रहते हुए भैया ने मुक्ते एक बार भी श्राकर नहीं देखा। तव वह खिन्न हो



उठती। जब सोचती कि मेरे मूछित होने ही के कारण पुलिम को उसका सच्चा परिचय मिला श्रीर उसी के फल-स्वरूप भैया को भागना पदा, तो ग्लानि श्रीर शोक के मारे उसका हृदय बिटीर्ण सा हो जाता। सोचती, हाय, मुक्क श्रभागिन के कारण भैया को सदा मुसीवत ही मुसीवत पहुँचती है। जीवन उसके लिए भार सा माछम पदता | इन्हों विचारों के वीच, श्रचानक वह उस दश्य की कल्पना करती जब भैया इतने भारी पुलिसदल को चकमा देकर साफ वच निक्ला था, तो उसका मन फिर उत्साह से भर जाता ।

इस तरह विचारों के मंमावात में जब वह श्रनजान लड़की पेड़े खा रही थी। तब एक दिन किसी छात्रा ने शाकर उसे खबर दी कि उसे देखने के लिए कोई श्राया है, श्रध्यत्ता उसे बुला रही हैं। श्रीभरामी ने सोचा, पुलिस का ही कोई श्रादमी



श्राया होगा । इस ख्याल से उसने वहन शारदामणि के कमरे में प्रवेश किया तो देखा, वहाँ कोई युवक वेंठा है।

''श्रभिरामी । यह लड़का क्हता है कि वह तुम्हारे भैया का मित्र है। चेहरे से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वह मूठ सकता है। कहवा है, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए कोई सन्देश भेजा है। यहाँ पास के कमरे में बैठकर दोनों वात-चीत कर लो। मॅने तुम को ठीक पद्रह मिनट का समय दिया हैं"-शारदामिण वहन ने फहा।

शारदामिश की

वार्ते सुनते-सुनते श्रभिरामी ने उत्सुक्ता भरी श्रांखों से कमलपित को देखा। पास के कमरे में प्रवेश करते ही उसने पृछा—"क्या, वहनजी की वार्ते सही हैं? श्राप सचमुच मेरे भेया के मित्र हैं ? मुक्ते भी ऐसा लगता है कि मैंने श्रापको कहीं देखा है ?"

"ग्राप ठीक कहती है । श्रभी उस दिन पहले में श्रपनी विधवा बहन को

विद्यालय में भर्ती कराने के बारे में पूछ-ताछ करने श्राया था । श्रापकी श्रध्यज्ञा उम बात को भूल गई है। जान पड़ता है श्रापको वह बात खूब याद है," कमलपित ने कहा।

"हाय, हाय ! श्रापकी ऐसी कोई पहन भी है क्या ? उसे विद्यालय में भर्नी करा दिया या नहीं ?"

"नहों जी । भर्ती होने से पहले ही वह विचारी मर गईं। मैंने खुट ही उसे मार डोला !" कहकर कमलपित हैंस पड़ा।

यह सुनकर श्रमिरामी को शक हो गया कि कही यह श्राटमी पागल तो नहीं है ! उसने सहमी श्राँखों से कमलपित को देखा !

•कमलपित ने उसके मन की बात ताड़ ली। बोला, ''नहीं देवी जी! श्राप का विचार ठीक नहीं है। मैं पागल नहीं हू । बात वास्तव में यह है कि दस दिन पहले मैंने खुद ही श्रपनी बहन का सुजन किया था। तुरन्त उसको विधवा भो बना ढाला था। जिस काम के लिए उसका सुजन हुश्रा था, वह पूरा होते ही मैंने उसका काम तमाम ही कर दिया । मैंने श्रपनी बहन का सुजन किया ही था श्रपने एक श्रनन्य मित्र की बहन को खोजने के लिए। जब मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया

''क्या सब कहते हैं श्राप ? मचमुच भैया ने मेरी तलारा करने के लिए श्राप को भेजा था ? उसे मेरी याद भी थी क्या ?'' श्रभिरामी ने वात काटकर पूछा।

"सच प्छो, तो तुम्हारे सिया श्रोर किसी-की याद ही उसे नहीं रही। तुम्हारी ही तलाश में वह मद्रास श्राया था। कुछ बहाना ट्रॅंडने ही के लिए नाटक कपनी में नौकरी कर ली थी।

कमलपित श्रागे कुछ कहना गया, पर श्रिभरामी का ध्यान उसकी वानो मे नहीं था। वह न जाने किस विचार में मग्न हो गई।

''क्या सोच रही हो ?' कमलपति ने पृछा।

''जब से श्रापको देखा, कोई धु'धली-सो स्मृति मन में जाग रही हैं। लेकिन निश्चय नहीं हो पाता कि वह क्या है। उस दिन इस विद्यालय में श्रापको देखने का स्मरण ही मुक्ते नहीं है। श्रीर कहीं मैंने श्रापको नहीं देखा होगा क्या ? बहुत दिन पहले भी ?

"हाँ हाँ। एक ग्रीर स्थान में भी तुमने मुक्ते देखा है। वह भी श्रभी हाल में। मैं ही ह सतारम !', कमलपित ने कहा।

'श्रो हो । श्रव याद शाया ।'' श्रभिरामी यह कह कर विल-खिलाकर हैंम पड़ी । कमलपति के स्त्री वेश की याद करने पर उमें जोर की हैंमी श्राई । श्रध्यक्षा नाराज़ न हो जायँ, इस दर से उसने बढ़ी कठिनाई के साथ हॅसी को रोक लिया। बाद में श्रभिरामी ने प्रश्नों की मही लगाकर धीरे-धीरे यह जान लिया कि कमलपित श्रीर मुत्तय्यन में क्से टोस्ती हुई । जब कमलपित ने बताया कि किस तरह मुत्तय्यन ने चहारदीवारों के पास खढ़े-खड़े श्रभिरामी को देखा था श्रीर उसका गाना मुना था, तो श्रभिरामी की श्रॉखें उवडवा श्राई । यह जानकर कि मुत्तय्यन ने नाटक-फंपनी के साथ मलाया चलने का इरादा कर रखा था, वह विकल हो उठी।

"हाय! मुक्त फलमुँ हो के ही कारण सारा किया-फराया काम मिट्टी में मिल गया। मेरा जनम ही भैया को मुसीयत पहुचाने के लिए हुआ है।" यह कहकर वह श्रमागिन विलख-विलख कर रोने लगी।

कमलपित ने उसे सान्त्वना दी श्रोर डाढस वॅधाया । वोला, "श्रव भी कुछ विगद नहीं गया, श्रभिरामी। तुम्हारे भैया को मुक्ति दिलाने की जिम्मेटारी मेरे उपर हैं। मैं जानता हू कि इस समय वह कहाँ हैं। दो एक दिन में में वहीं जा रहा हूँ। सब सैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। विश्वाम रखो, श्रगले मास तुम्हारा भाई इस देश में नहीं रहेगा। विलकुल सुरचित स्थान पर पहुच जायेगा। यह काम मेरे जिम्मे रहा। तुम चिन्ता न करना!"

### **बुकें**वाली

मदुरा श्रोरिजिनल मीनाची सुन्दरश्वर नाटक-कपनी के एक तवलवी थे सुद्रम्मद शरीफ। साजिदा मच के एक कोने में पर्दे के पीछे ही बैठा करते थे, इसलिए बहुत कम लोगो ने उनको देखा होगा।

एक दिन रात को जनाब मुहम्मद शरीफ साहब एक बुर्केवाली श्रारत को लेकर मदास के (एगमोर) एलु बर स्टेशन पर पहुचे। श्रोरत को जनाना डिन्ने में विठाया श्रोर खुट मदीना डिब्बे में जा बेंठे।

श्रगले दिन बढ़े सबेरे जनाव शरीफ साहव श्रांर बेगम साहवा कोल्लिडम के पास पुरशूर नामक स्टेशन पर उतरे श्रोंर एक वैलगाड़ी लेकर पश्चिम की तरफ रवाना हुए। जिस सड़क से उनकी गांडी गई, वह कुछ दूर श्रागे जाकर कोल्लिडम के किनारे वाली बढ़ी सड़क से मिली। उस सड़क पर सात-श्राठ मील चलने के बार एक गाँव श्राया जिमकी ज्यादातर श्रावादी मुसलमानों की थी। मुहम्मद शरीफ ने गांडो को बहीं रुकवा दिया श्रांर गांडीवाले को वहीं इन्तजार करने के लिए कहकर उर्कें- वाली के साथ कोल्लिडम की घाटी में उतर चले।

和数数 无影物 和共和

मुत्तय्यन जीर्ण मन्टिर के पास जामुन के पेड के नीचे लेटा हुया मन के पर्दे पर यह चित्र श्रक्ति बरने का प्रयत्न कर रहा था कि क्रोध में श्राने पर कत्याणी की भोंहे किस लुनाई के साथ टेढी हो जाती हैं। हजार प्रयत्न करने पर भी जब यत न हो सका, तो उसने कत्याणी की मधुर हँसी श्रोर मुन्टर टन्त पित का चित्र श्रिक्त करने का प्रयन्न किया। बीच में यह भी विचार उसके मन में उठा कि शाज कत्याणी के श्राने में श्रोर क्तिनी देर बाकी हैं? यह जानने के लिए वह श्राकाश में सूरज को तरफ देखने लगा।

मुत्तरयन के मन में दिन पर दिन बेचनी बढ़ती जा रही थी। एक ही जगह श्रजगर की तरह पटा रहना उसकी प्रवृत्ति के ही विरुद्ध था न ? जब कभी दूर सटक पर बेलगाटी के चलने की श्रावाज श्राती, वह लालायित हो उठता कि जाकर गाटी-वाले को उतार हूँ श्रोर खुद बेलों को हां हूँ। राजन-नहर में नयी बाद के पानी में कूदकर तरने श्रोर रोलने की बलवती हुन्हा मन में उठती, तो पटे-पढे छुटपटा उठता। दूर पर कोई गाय ''म्हा !'' परती तो उसे हुन्छा होती कि उसको तालान में

नहलाऊँ। यह भी चाह होती कि प् कुलम गाँव के प्रन्टर जाऊँ थ्रोर श्रपने घर को एक वार देख थ्राऊँ। श्रात काल के समय, गाँव के मन्टिर के शांगण में प्रवाल-मिटलका के पैद क नीचे फूलों की जो सेंज बिद्धी होती थी, उसे जाकर देखने के लिए वह तरस उठना।

घने पेड़ की शाखायों के बीच में से मुत्तय्यन ने सूरज को देखा श्रोर श्रमु-मान लगाया कि कल्याणी के श्राने में श्रमी एक घटा बाकी होगा। उसे गरारत सूमी कि कल्याणों के श्राते समय में कहीं छिप जाऊँ! सोचा, मुक्ते यहाँ न पाकर कल्याणी भयभीत होगी श्रार घत्रराहट के साथ चारो तरफ देखेगी। उस समय उसकी माँहों का वह टेड़ापन, उसकी श्राँखों की वह चंचलता क्या ही मनोहर होगी!

मुत्तरयन यह सोच ही रहा था कि इतने में पौघों के हिलने की सरसराहट हुई। वह चौककर उठा श्रोर उस तरफ देखा। उसके श्रारचर्य व घवराहट की सीमा न रही जब उसने मामने एक बुर्केवाली को श्राते देखा! मट उसने रिवाल्वर उठा लिया श्रीर कदककर पृद्धा, "कौन हो तुम ?"

बुर्के के यन्टर में मधुर खिलिपिल।हट की श्रावाज याई। श्रगले ही च्या बुर्का उतारकर फेंक दिया गया थ्रोर उसके श्रन्टर से एक श्रनुपम रूपवती युवती का मोहक रूप प्रकट हुया।

"ग्ररे कमलपति । तुम हो १ पल भर में तुमने मुक्ते घवराहट में डाल दिया था। सचमुच ही में डर गया था।" मुत्तदयन ने कहा।

हों । बुकेवाली स्त्री के रूप में कमलपित ही श्राया हुश्रा था। उसे माल्स था कि कोटिलडम के किनारे, मुत्तरयन को पकड़ने के लिए पुलिस कार्फा दौड़-धूप कर रही है। इसी कारण उसने छुट्मोय में मुत्तरयन के पास जाना उचिव सममा था। उस दिन श्राभरामी को पपना परिचय देते हुए जब उसने कहा, ''में ही हूँ सतारम्।" तभी उसे यह तरकीय सुभी थी।

परन्तु हाय, दुर्भाग्य ! स्त्रीका वेश उस कमवल्त को इतना सब गया था कि कल्याणी ने रोग्या त्या लिया ! कोई बाश्चर्य नहीं कि उसने उसे एक युवती ही समक्र लिया । शाह ! इस ग्लत फहमी का कितना भयानक परिणाम निकला ।

# शास्त्री जी की हँसी

नाटक में खलवली मचने के बाद सर्वोत्तम शास्त्री को पत्नी उनपर इतनी कृद हुई कि रात भर उनका क्रोध शान्त नहीं हुए। यहाँ तक कि जब वे गाँव लीटने लगे तो रास्ते भर में बह शास्त्री जी को उलाहना देती रही। "बलिहारी इस नीकरी को ! धन्य है यह पेट-पूजा! भोली-भाली लडिकयों को मुसोबत में फँमाना ही तुम्हारा पेशा है क्या ? बढ़े श्राये चोम पकड़ने वाले ! यह भी खूब रही! "

भीनाची ने केवल वाक्वाणों का ही प्रयोग नहीं किया, बिक श्राम् भी बहाने लगी। यह सोचकर उसका कलेजा जलने लगा कि शास्त्रों जी श्रपना उल्लू सीधा करने के लिए उसे श्रीर श्रीभरामी को नाटक का मांसा दिराला कर लुभा ले गए। शास्त्रों जी की यह चाल उसके लिए श्रसस्य हो रही थी।

लेकिन शास्त्री जी की मनोदशा श्रीमती जी से एकदम भिन्न थी। चोर पकड़ा तो नहीं गया, फिर भी उसका पता तो लग ही गया न ! इसमें उनके प्रति पुलिस विभाग का शक भी दूर हो गया था। शास्त्री जी का मन इस कारण बाँसों उछल रहा था। पर वह श्रपनी ख़ुशो पत्नी के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। श्रत उन्होंने समान्याचना का बहाना किया। श्रोर परचाताप का स्वाँग रचकर किसी तरह पत्नी को समकाया। श्रीमती जी को गाँच पहुँचाने के बाद उन्होंने साचा कि मुत्तरयन का मामला जब तक नहीं निबदेगा, तब तक घर पर मेरे मन को चैन नहीं पहेगी। श्रत उसे जेल पहुँचाने के बाद ही श्रव घर के श्रन्दर क़दम रखूँगा। इस संकल्प के साथ वह घर से निकल पढ़े।

कोटिलडम के तट पर पुलिस की कार्रवाइयां ज़ोरो से जारा थीं। पिरचम में वाँध से लेकर पूर्व में सारा नदी-प्रदेश कई हिस्सी में वाँट दिया गया थ्रांर प्रत्येक हिस्से में एक-एक पुलिस दल चप्पे चप्पे की ख़ाक छान रहा था। सा-इन्सपेक्टर सर्वोत्तम शास्त्री के हिस्से में पुरश्रूर स्टेशन से प् कुलम तक का हिस्पा थ्राया था। इस इलाके का जगल थ्रीर स्थानों से श्रधिक घना था। यही पर लोगों को वस्तियों भा थोढ़े-थोड़े फासले पर बढ़ी सख्या में बसी हुई थी। पहके यह मोचा गया था कि पु कुलम मुत्तव्यन का श्रपना ही गाँव हैं, इसिलिए उस गाँव के नज़दीक मुत्तव्यन नहीं थ्राया होगा। इस कारण श्रुरू में उस प्रदेश को पुलिस ने छोड़ दिया था। परन्तु वाद में शास्त्री जो ने निश्चय किया कि कोई भी स्थान विना तलाश थिए न छोड़ा जाय।

उनके ऐया निश्चय करने का पुक ख़ास कारण भी था।

शास्त्री जी ने श्रपने टल-यल सिंहत पुरशूर में देरा ढाल रखा था। वहाँ में रोज पुलिस के दो-तीन दल श्रलग श्रलग स्थानों में तलाश करने निकलते श्रार शास्त्री जी साहकिल पर सवार होकर नटी-तट के साथ वाली सदक से निकला करते थे।

एक दिन जब वह इस तरह जा रहे थे, तब पुंकुलम के पास एक सुन्दर
युवती को गागर लिए अक्ले जाते देखा। दिन के करीब बारह बजे थे। शास्त्री जी
ने देखा, युवती कोल्लिडम नदी से नहा-धोकर भीगे कपड़े पहने जा रही है। पहले
उनका स्थान उस युवती की सुन्दरता की तरफ गया। अचानक उन्हें याद आया
कि अभिरामो भी पूकुलम की ही है। सोचा, हो सकता है यह लड़की अभिरामो
की रिश्तेदार हो। किर विचारों का रुख बड़ला। उन्होंने सोचा, जब गाँव के पास
राजन नहर में पानी इतना भरा जा रहा है, तो यह लटकी इस धूप में इतनी दूर
नदी में जाकर क्यों नहाने आ रही है ? उन्हें इससे बड़ा आरचर्य हुआ।

शास्त्री जी इसी तरह सोचते जा रहे थे फि इतने में सामने पूंछला क धर्मकर्त्ता पिल्लें को श्राते देखा। पिल्लें खेत की जुताई की देख भाल करके लौट रहे थे। शास्त्री जो उन्हें जानते थे, इसलिए साइक्लिल से उतर कर उनसे वार्ते करने लगे। पिल्लें की बातों से शास्त्री जी जान गए कि उस सुन्दरी युवती का नाम फल्याणी है। एक समय था जब उसका व्याह मुत्तस्यन के साथ किए जाने की चर्चा थी,—उसी मुत्तस्यन के साथ जा श्रव मशहूर डाक् बन गया है शास्त्री जी ने यह भी जान लिया कि इस समय फल्याणी विशाल सम्पत्ति की श्रधीश्वरी है।

ये सब वार्ते जानने के बाद शास्त्री जी के मन में न जानें क्यों कुछ खलवली-सी मच गई । उनकी श्रन्तरात्मा ने कहा कि मुत्तर्यन की ख़ोज मे श्रीर इस युवती में कुछ न कुछ सम्बन्ध श्रवश्य है। पर प्रश्न उठा कि उसका पता कैसे लगाया जाय? यदि खुली जींच करते हैं श्रीर वह निरर्थक सावित हो जाती है, तो बुद्ध न यनना पड़ेगा।

उस दिन रात के ग्यारह बजे तक शास्त्री जी कैंप नहीं लोंटे। उसके वाद वह विस्तरे पर लेट तो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं त्रा रही थी। पृंकुलम, कल्याणी, मुत्तब्यन ग्रीर श्विभिरामी, वस उनके विचार इन्हों वातों में उलम रहे थे। वह वैचैन हो उठे। उन्हाने निरचय कर लिया कि ग्रागले दिन पृकुलम के श्रासपास के जंगलों को हान डाला जाय।

श्रमले दिन सर्वेरे जब वह पुलिस के श्रादमियों को उस दिन की कार्रवाइयों के सन्यन्ध में श्रादेश दे रहे थे, तब रेल्वे स्टेशन से एक बिना वर्दी के पुलिस बाले ने श्राहर खबर दी कि सर्वेरे की गाड़ी से महास से एक सुसलमान एक बुर्वेवाली के साथ श्राया श्रीर पच्चापुरम (वादशाहपुर) नामक गाँव के लिए वैल गाडी में रवाना हुया।

यह सुनकर शास्त्री जी हँसने लगे, श्रोर बोले, ''बाह बाह ! यानी तुम्हारा मतलव यह है कि चोर वापस मद्राय गया श्रीर वहाँ से बुर्केवाली बन, एक मुसलमान को साथ लेकर हमारे जाल में फॅमने के लिए यहीं वापस शाया है ! क्यो ? यही हैं न तुम्हारा मतलव ?''

वास्तव में वात यह थी कि इन दिनो शास्त्री की को किसी भी खुिक या पुलिस की वात पर विश्वास नहीं होता था। उनके मन में यह धारणा जमकर बैठ गई थी कि मुत्तय्यन का पता श्रीर कोई नहीं लगा सकता, देव न में ही लगा सकता हूँ।

फिर भी पुलिस वाले की वात की एकटम उपेत्ता करने के लिए भी वह तैयार नहीं थे। मुँह से व्यग-त्राण छोड़ते-छोड़ते वह मन ही मन यह सोच रहे थे कि श्राख़िर पच्चापुरम पू कुलम के पास ही तो है। वहाँ जाकर इस बुर्केवाली के भी भेद का पता लगा लिया जाय, तो क्या हर्ज है ?

# गागर लुट्क गई

पाच्चापुरम के वाजार में सचमुच ही एक वैल-गाडी खड़ी थी। शास्त्री जी ने सड़क पर से ही उसे देख लिया श्रीर विना वर्दी के पुलिस वाले को यह पता लगाने के लिए मेजा कि गाड़ी में कौन श्राया है ? गाड़ीवान एक मिठाई की दूक!न में वैठा इडलों? खा रहा था। पूछने पर उसने बताया कि एक मुसलमाग श्रपनी बीबी के साथ श्राए हैं श्रीर तीसरे पहर तक स्टेशन लौटने के लिए कह गए हैं ! पुलिसवालें ने गाँव के श्रन्टर जाकर एक टो मुसलमानों से पूछ-ताछ की कि एक बुर्केवाली श्रीरव श्रीर एक मुसलमान यहां श्राए थे क्या ? तो वह लोग मगडा करने पर श्रामादा हो गए श्रीर कहने लगे, "वह श्राए होंगे, नहीं श्राए होंगे। तुम्हें उससे मतलब ?"

पुलिसवालें ने लोंटकर शास्त्री जो को सारी वात सुनाई। शास्त्री जी ने मन में कहा, मेरा पहला श्रनुमान सही निकला। फिर भी उन्होंने पुलिस वाले को श्राज्ञा दो कि वहीं रहकर गाड़ो पर निगरानी रखें। यह श्राज्ञा देकर वह श्रागे निकल गए।

शास्त्री जी का सारा ध्यान पू कुलम पर श्रीर ख़ासकर कल्याणी पर केन्द्रित था। जो लोग मेंद्र का पता लगाने में लगे रहते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति विकसित हो जानी है, जैसे शिकारी कुत्तों की सुँ घन की शक्ति प्रजल होती है। रेलों में ही देखिए। पचास श्रादमी वेंद्रे होते है, लैक्नि टिक्ट एन्ज़ामिनर एक ख़ास व्यक्ति के पास जाकर टिकट मॉंगता है। सारे डिक्वे में उसी एक श्रादमी के पास टिकट नहीं होता।

इसी श्रज्ञात शक्ति के बल पर शास्त्री जी को यह शक हो गया कि हो-न-हो मुत्तय्यन का भेद इस करयाणी के ही ज़रिये खुलैंगा। इसलिए उन्होंने ए कुलम फी तरफ तेजी से साइफिल टाइाई।

जब वह पू कुल्लम के पास पहुँच गए तो देखा, कल्यागो गागर लिए था रही है। उसके केश थस्त-व्यस्त थे। साफ साल्य्म हो रहा था कि उसने स्नान नहीं किया है। उसका वह रूप देलकर शास्त्री जी घयरा गए। सोचा, कहीं यह लड़की पागल जो नहीं हो गई है?

टस स्थान पर सदक क साथ-साथ नहर वह रही थी। नहर पार करने के लिए सदक से ज़रा नीचे उत्तरकर वींस का पुल पार करना होता था। आगे प्ंकुलम गींब तक पगरंडी चक्की थीं। कल्याणी सडक के छोर तक पहुँच गई थी । उसके मुँह से कुछ शब्द निकल रहे थे। शास्त्री जो उसकी बातें सुन तो नहीं सके लेकिन इनना समक्त गए कि वह गुस्ते में हैं। शास्त्री जी काफी नज़दीक था गए थे, फिर भी कल्याणी ने उन्हें नहीं देखा। बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सामने की कोई भी चीज़ उसे नज़र नहीं था रही हैं। उसके पैर जदखदा रहे थे। सडक के छोर तक पहुंचने पर जहाँ दलान में उत्तरना था, कल्याणी ने बिना देखें भातें ही कदम बढ़ा दिए। उसका पैर चुक

गया श्रीर घडाम से नीचे गिर पड़ी। कमर पर की गागर भी ज़मीन पर गिर पड़ी श्रौर खन-खनाता हथा लुइक कर प्रवाह के पाम जाकर पडा रहा। उसके श्रन्दर से याने की पोटली बाहर निक्ल ग्राई ग्रीर पानो से गिर पड़ी। गिरते ही वह खुल भी गई श्रोर फीरन मछ-लियो ने उस पर धावा बोल दिया । । यचारे मुत्तरयन का मध्यान्द-भोजन मछलियो के पेट में जाने लगा।

ये सब वाते श्रानन-फानन हो गइ। कत्याणी समलकर उठ वैठो श्रीर चारो सरफ



देखा। इतने में शास्त्री जी ने दोडकर गागर को पानी में पहने से बचाया खीर आ। साथही खाने की पोटली को प्रवाह ने बीच में बहा टिया।

गागर साकर कटयाणी क पास रखते हुए शास्त्री जी न पृद्धा, "क्या हुणा सिक् बेटी ? कैसे गिर पड़ी ?"

करयाणी ने कुछ जवाय नहीं दिया श्रांर उद्भानत नेत्रों से भान्यी भी भे

देखती रह गई।

''खाने की पोटली पानी में वह गई है। दया हिया जाय ? हाँ, यह खाना किसके लिए लाई थी, वेटी ?" शास्त्री जी ने पछा।

यह सुनकर कल्याणी खिलखिलाकर हैंस पढ़ी। उतनी भयानक, उतनी , हरयांवरारक हँसी शास्त्री, जी ने पहले कभी सुनी नहीं थी। उनके रोंगटे खडे हो गए।

यहीं नदी तट पर ढाकृ मुत्तरयन

"खाना <sup>!</sup> किस के लिए लाई खाना? कटयाणी भिनिभनाई। सुनकर शास्त्री जी का शरीर सिहर उठा।

फिर भी जी फडा परके वोले. ''तुम्हारी उमर की लडकियों के लिए इस द्रपहरी से यहाँ श्रकेंने श्राना-जाना ठीक नहीं है, बेटा। नहीं जानती,

छिपा हुथा है ? सुनता हूँ कहीं उसकी कोई प्रेमिका है। वही उसको रोज खाना जिलाया करती है। तुम्हारी गागर में खाने

की पीटली देख कर मुक्ते यहाँ तक शक हो गया था कि कहीं तुम्हीं उस चोर की प्रेयसी तो नहीं ? " "

ऐसी वातें करने के बजाय शास्त्री जी कत्याणी की छाती पर वर्छी चला देते, तो भी बेहतर होता। लेकिन आजक्ल की दुनियाँ में दया श्रीर

मानवता का विचार करने में काम फैसे चले ? नौकरी में तरक्की भी मिले कैसे ?

शास्त्री जी का तीर ठीक निशाने पर लग गया। कत्याणी उठ खढी हुई। उस पर मानों जोश सवार हो गया। वोली, "कहा ! चोर की प्रे वसी ? कॉन, में ? नहीं नहीं हज़ार बार नहीं। उसकी प्रेयसी तो और ही फोई है। वह जो जगल है, इसके त्रीच में एक ठ्टा-फूटा मन्दिर है। वहाँ जाकर देखिए न ? श्रापको पता चल

जायगा कि चोर की प्रेयसी वास्तव में कोंन है। प्रेमो प्रेमिका एक दूसरे से गले लग रहे हैं वहाँ।"

जोश में प्राक्षर इतना कहने के बाद न जाने कत्याची को क्या सुमा। शायद बह पछताने लगी कि मैंने यह क्या कर डाला शिमनट भर चुप रहने के बाद उसने सहम कर पूछा, ''श्रजी, श्राप कोन हैं शिंग

शास्त्री जी के चेहरे पर जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। बोले, "त्या बेटा, मुक्ते पिहचाना नहीं तुमने ? में यहाँ का मिस्नी है, नहर की देरा-रेख करने बाला। मेरा क्या वास्ता है इन सब पचड़ों से ? शपने काम से काम। में तो तुम्ह गिरते देखकर कर रुक गया था। तुम बाँस का पुल सावधानी से पार करके घर लाट जाना बेटा। बस, जब तुम पुल लींब जाश्रोगी, में भी शपना राम्हा नाफेंगा "

"सच-मच वताइए। श्राप पुलिस के तो नहीं हे ?' हत्याणी ने फिर प्रुग। ''क्या, मे पुलिस का श्राटमो नजर शा रहा ह ?' कहकर शार्म्जा जी हॅसने लगे।

कल्याणी ने गागर उठा लिया श्रोर पुल पार करके घर की तरफ गर्छ। शास्त्री जी भी दिखाने के लिए कुछ दूर तक सडक के साथ-माय गण।

शास्त्रो जी को यह तो माल्स हो गया कि मुत्तय्यन कहा है। पर करणाणी का रहस्य ठीक-ठीक माल्स नहीं हो रहा या। लेकिन उन्होंने सोचा वह सब बाद में माल्स कर लिया जाएगा। श्वयं यह लटकी यहाँ रहेगी तो काम में खलल पटुंचेगा। यहीं सोचकर उन्होंने करयाणों को घर भेन दिया था।

कत्याणी उल पार करक गाँव की तरफ मुटी ही थी कि उतने म उन्न पुलिस वाले सड़क पर छा निक्ले। शास्त्री जो ने भट एव रक्का लियदर एक पुलिसवाले के हाथ में दिया छार कहा, 'मेरी साउँ जिल लेकर तेज़ी से जाका छोर यह रक्का पाच्चा उरम में पहरा देने वाले छापने छादमी के देकर कही कि यह फीएन रायप्रम के थाने में इसे पहुचा छाय। उससे कहना, बुर्केवाली की खोज अकरा नहीं है। यह छोर उसकी बुर्केवाली! चलो अत्दी करो।''

उसके जाने के बाद शास्त्री जी ने तसरे पुलिस वाली से करा, पत्रपाली बन्दके ठीक से भरी हुई है या नहीं। ताशियार हो जायो। शिकार पास पुत्र गया है। ''

# धरती लाल हुई

"मुत्तरया । तुमने भी छिपने की जगह खूब हू इ रखी है । यद्यपि तुमने विस्तृत रूप से समकाया था, फिर भी ठीक जगह को हूं इते-हूं इते में परेशान हो गया । गृज्व का घना है यह जंगल । इसके अन्दर सही रास्ते का पता लगाने की कोशिश करते नाको-दम हो गया ।" कमलपित ने मुत्तर्यन से यह कहा श्रीर फिर योला, "यार । ऐसी स्थिति का वर्णन करने वाला एक गीत है न ? ज्या है वह ?.. हाँ ! श्रव याद श्राया । भारती का गीत ।"

यह कहकर कमलपति गाने लगा.-

''निविड् घन में खोजकर तुमको धकी मैं!! स्निग्ध छाया-सुखद तरुवर विविध रसमय मधुर मधुफल। हर दिशा में ज्याप्त गिरिवर गुनगुनाती नटी यहती, चरण-चिन्ह न पा सकी मैं॥'

''पर्वतों को छोड़कर वाकी सब वर्णन वर्तमान स्थिति के लिए खूब फबता है न ?'' गाना समाप्त करने के बाद कमलपति ने पूछा ।

मुत्तय्यन योला, ''इन सबमे श्रधिक फबने वालो पॅक्तियों को तो तुमने छोड़ ही दिया।'' सुनो:—

> "रूप तेरा देख सुध-बुध खो गया में कामिनी! मिलन को है कामना बस ना न करना भामिनी॥"

गाते-गाते मुत्तय्यन कमलपित के चारों तरफ घूम-घूम कर उसी तरह नाचने लगा, जैसे रगमंच पर चोर के बेरा में नाचा करता था।

"धरे । तुम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए हो ?" श्रचानक यह श्रावाज सुनकर दोनों मित्र चौंक पडे । मुहस्मट शरीफ श्रांखें तरेर कर उनको देख रहे थे ।

"शरे ! ऐसा लगता है कि तुम्हें जान बचाने का रयाल ही नहीं। फींसी पर मूलगा ही चाहते हो क्या ? उधर सदक पर प्रव से पव्छिम की तरफ एक सौ लाल पगरी वाले गये हैं श्रींर पव्छिम से प्रव की तरफ भी एक सौ ! श्रीर इधर तुम लोग दीवानों की तरह नाच-गा रहे हो !" मुहम्मट शरीफ ने उलाहना दिया।

कमलपित उनके पाम थाया थीर बोला, "माई साहब, हम से गुलती हो

गर्ड, माफ कर दीजियेगा। गुम्मा न कीजिये । सभी प्राप स्रागे चित्तये। मैं पीछे-पीछे स्राता हू।"



"हों हा ! में तो जा ही रहा हू। तुम्हें मरने की सूफी है, पर मुक्ते तो जान

प्यारी है। मैं क्यों इस ममेले में फॅस्ं? देखो, श्रभी मैं जाता हूं। पाँच मिनट के श्रन्दर तुम मेरे पास पहुंच गई तो ठीक है। वरना तुम्हें तलाक देकर चलता बन्ंगा। समर्मी ?" मुहम्मद शरीक ने हँसकर कहा।

इसके वाद उन्होंने मुत्तय्यन के कधे पर हाथ रखकर सहानुभूति के स्वर में कहा, "देखो लढ़के! होशियार रहना। ऐ ?" श्रगले मिनट वह जंगल में घुसकर श्राँखों से श्रोकल हो गये।



कमलपित योला,
"मुत्तव्या । मुक्ते भी जाना
ही होगा। जी चाहता
है कि न जाऊँ। यहीं
तुम्हारे साथ इस जंगल
मे सारी ज़िन्दगी विताने
की इच्छा होती है।
लेकिन हमारे इच्छा फरने
से क्या फायदा ? जो वात
संभव नहीं उसके बारे
में सोचना ही बेकार है।
खेर । मैं जाता हूँ।
लेकिन मैंने जो कुछ कहा,
ठोक-ठीक याद रखना।"

हमारी योजना कहीं श्रस-फल हो जाय श्रोर मुमें कुछ खतरा हो जाय तो श्रीभरामी की रचा का भार तुम्हारे ही कंधों पर होगा," मुत्तय्यन ने रुद्ध कठ से कहा।

"यह फैसी बात फर रहे हो, मुर्त्तच्यन! हमारी योजना श्रयुक्त

फँसे हो सकती है ? सब ठीक होगा । देखते रहना । श्रमी दस हो दिन में तुम शरीफ

साहत्र के साथ कारें काल जाकर जहाज पर चढ़ जात्रोगे। मद्रास में हम लोग तुममें मिर्लेंगे। श्रमिरामी भा साथ होगी। लेकिन हीं । श्रमिरामी को देखकर कहीं रोने-कलपने न लग जाना। श्रच्छा भाई। श्रव तो सुक्ते जाना ही होगा।"

यह वहकर कमलपित चलने लगा। मुत्तस्यन का जी भर शाया। उसमे रहा नहीं गया। उसने कमलपित को पकड़कर श्रपनी वरफ खीचा पौर श्रसीम स्नेह के साथ छाती से लगा लिया।

"कमल ! तुम हजार कहो, फिर भी मुक्ते विश्वास नहीं होता। हो सकता है, यही तुम्हारी मेरी श्राखिरी मुलाकात हो। कान जाने ?" कहते-कहते मुत्तव्यन की श्राखें भर शार्ड ।

कमलपित का भी कठ रूँ ध गया था। फिर भी वह प्रयास करके मुस्कुराकर बोला, "जाने दो इन मनहूस बातो को ! यह बतात्रो कि त्रगर इस समय श्रीमती कल्यागी देवी हमें देख लें तो क्या समर्मेगी ?"

सुनकर मुत्तय्यन खिलखिला कर हैंस पदा श्रीर बोला, 'समर्फेगी क्या ? श्राफ़त ही समम लो। खैर ! श्रव देर हो गई। तुम जाश्रो।"

"श्रो हो । कल्याग्री के श्राने की देर हो गई, यही है न तुम्हारा मताग्रव ? ज़रा में भी तो उसे देख रहूँ। एक बार सीत के साथ कमड़ा करके ही क्यो न जाऊँ ?" कमलपित ने कहा।

फमलपित ने पुकां समेटकर हाथ में उठा लिया श्रीर हँसते-हँसते वहाँ में चल दिया।

कमलपित को गये करीय तीम-चालीस मिनट हुए होगे। मुत्तय्यन हमेशा की तरह पेड के तने का सहारा लेकर श्राराम से बेटा यह सोच रहा था कि कत्याणी ध्यय तक क्यों नहीं श्रांड ? उसे ग्याल श्राय। कि यदि कमलपित की बात सच निकली, यदि स्त्री वेप-धारी कमलपित के साथ उसे बातचीन करते हुए कत्याणी ने देख लिया होता तो क्या मोचती ? क्या वह उस पर शक करती ? नाराण होती, या श्रांस् बहाती ? मामूली सी बातों पर भी जब कत्याणी को गुम्सा श्रा जाता है तो बलय मचा देती है। श्रांर किर ऐसी गभीर बात हो जाय तो एउना ही क्या ? ज़मीन-श्रासमान एक कर देती। हाँ, बाद में जब सचाई उसे मालूम हो जाती, तब क्या करती ? गुम्मा सारा काफूर हो जाना श्रांर वह हँस हँसकर तीट पोट हो जाती। श्रच्छा-ज़ामा मज़क हुश्रा होता।

वह कुछ ऐमे ही विचारों में हुना हुआ था कि श्रचानक सामने फाडियों व चीच में कोई लाल चीन नतर श्राई। देख कर यह चाँक पटा। श्ररे, यह क्या साल लाल ! वह, पेड़ों के पीछे भी ! वहाँ ! उधर ! ग्ररे, चारों नरफ लाल पगडी वालें ! कहीं सपना तो नहीं ?

मुत्तस्यन का दिल नगाड़े की तरह वजने लगा। उसने थ्रॉप्त मलीं थोंर फिर देखा। नहीं सपना नहीं, न भ्रम। सचमुच ही पुलिस वाले उसे चारों तरफ से धेरे हुए हैं। बस, थ्राफ़िरी घड़ो थ्रव थ्रा गई।

यों ही यह सत्य मुत्तय्यन पर प्रकट हुआ, उसका पशोपेश भी नत्काल दूर हो गया। उसके मन में अब जरा भी घवराहट नहीं रहो। आख़िर इधर तीन वर्षों से वह इसी यात की तो हर रोज प्रतीचा परता था न ? उसके सारे शरीर में विजली- सी दौड गई। उसने मट रिवाल्वर उठा लिया और उछल कर खडा हो गया। अगले च्या उसके रिवाल्वर से गोलियाँ साँय-साँय करती निकलीं और सारा वन-प्रदेश गोलियों की आवाज से गूँज उठा।

ठीक इसी समय पुलिस ने भी गोली चलाई। घटने के नीचे ही गोली चलाने का पुलिस को हुक्स था। पुलिस की कई गोलियाँ इधर-उधर विलर गई। श्राफ़िर एक गोली उसके पैर में लगी श्रीर वह घड़ाम से नीचे गिरा। उसके गिरते समय श्रीर तीन-चार गोलियाँ उसके शरीर पर लगीं। एक कधे पर, एक पसली गर, एक जाँच पर। मुत्तस्यन के शरीर से खून के फौब्बारे निकल पड़े। जहाँ वह गिरा उसके श्रास-पास की जमीन खून से लाल हो उठी। साहव के साथ कारें काल जाकर जहाज पर चढ़ जाश्रोगे। मद्रास में हम स्रोग तुमसे मिलेंगे। श्रभिरामी भा साथ होगी। लेकिन हीं । श्रभिरामी को देखकर कहीं रोने- कलपने न लग जाना। श्रच्छा भाई। श्रव तो मुक्ते जाना ही होगा।"

यह वहकर कमलपित चलने लगा। मुत्तय्यन का जी भर श्राया। उससे रहा नृहीं गया। उसने कमलपित को पकड़कर श्रपनी वरफ खीचा श्रोर श्रसीम स्नेह के साथ छाती से लगा लिया।

"कमल ! तुम हजार कहो, फिर भी मुक्ते विश्वास नहीं होता। हो सकता है, यही तुम्हारी मेरी श्राखिरी मुलाकात हो। कौन जाने ?" कहते-कहते मुत्तच्यन की श्राखें भर श्राई'।

कमलपित का भी कठ हैं ध गया था। फिर भी वह प्रयास करके मुस्कुराकर बोला, "जाने दो इन मनहूस बातों को । यह बताग्रो कि ग्रगर इस समय श्रीमती कल्याग्री देवी हमें देख लें तो क्या समर्मेगी ?"

सुनकर मुत्तय्यन खिलखिला कर हैंस पदा श्रीर बोला, 'समर्मेगी क्या ? श्राफ़त ही समक्त लो। खैर ! श्रव देर हो गई। तुम जाश्रो।"

"श्रो हो । कल्याणी के श्राने की देर हो गई, यही है न तुम्हारा मतजाय ? ज़रा मैं भी तो उसे देख लूँ। एक बार सीत के साथ मजाड़ा करके ही क्यों न जाऊँ ?" कमलपित ने कहा।

कमलपित ने बुकी समेटकर हाथ में उठा लिया श्रीर हँसते-हँसते वहाँ से चल दिया।

<del>용용용 육육용 육</del>용

कमलपित को गये करीय तीस-चालीस मिनट हुए होगे। मुचय्यन हमेशा की तरह पेड़ के तने का सहारा लेकर श्राराम से बैठा यह सोच रहा था कि कल्याणी श्रय तक क्यो नहीं श्राई ? उसे ख्याल श्राय। कि यटि कमलपित की बात सच निकली, यटि स्त्री वेप-धारी कमलपित के साथ उसे बातचीत करते हुए कट्याणो ने देख लिया होता तो क्या सोचती ? क्या वह उस पर शक करती ? नाराज़ होती, या श्राँस् बहाती ? मामूली सी बातो पर भी जब कल्याणी को गुस्सा श्रा जाता है तो प्रलय मचा देती हैं। श्रार किर ऐसी गभीर बात हो जाय तो पूछना ही क्या ? ज़मीन-श्रासमान एक कर देती। हाँ, बाट मे जब सचाई उमे मालूम हो जाती, तब क्या करती ? गुस्सा सारा काफूर हो जाता श्रीर वह हँस-हँमकर लोट पोट हो जाती। शब्दा-ख़ासा मज़ाक हुशा होता।

वह कुछ ऐसे ही विचारों में डूबा हुशा था कि श्रचानक सामने माहियों उ बीच में कोई लाल चीज नजर श्राई। देख कर वह चौंक पढा। श्ररे, यह क्या लाल ल्वाल ! वह, पेढ़ों के पीछे भी ! वहाँ ! उधर ! श्ररे, चारो नरफ लाल पगडी वाले ! कहीं सपना तो नहीं ?

मुत्तस्यन का दिल नगाई की तरह यजने लगा। उसने श्राँग मलीं श्राँर फिर देखा। नहीं सपना नहीं, न भ्रम। सचमुच ही पुलिस वाले उसे चारो तरफ़ से घेरे हुए हैं। यस, श्राफ़िरी घटो श्रय श्रा गई।

यों ही यह सत्य मुत्तय्यन पर प्रकट हुआ, उसका पणोपेश भी तत्काल दूर हो गया। उसके मन में अब जरा भी घवराहट नहीं रही। श्राफ़्रिर इधर तीन वर्षों में वह इसी वात की तो हर रोज प्रतीचा करता था न ? उसके सारे शरीर में विज्ञली-सी टीव गई। उसने कट रिवाल्वर उठा लिया और उछल कर खडा हो गया। श्रगले च्या उसके रिवाल्वर से गोलियाँ साँय-साँय करती निकलीं और सारा वन-प्रदेश गोलियों की श्रावाज से गूँज उठा।

ठीक इसी समय पुलिस ने भी गोली चलाई। घुटने के नीचे ही गोली चलाने का पुलिस को हुक्म था। पुलिस की कई गोलियाँ इधर-उधर विखर गई। ग्राफ़िर एक गोली उसके पैर में लगी श्रीर वह धड़ाम से नीचे गिरा। उसके गिरते समय श्रीर तीन-चार गोलियाँ उसके शरीर पर लगीं। एक कधे पर, एक पसली गर, एक जाँच पर। मुत्तय्यन के शरीर से खून के फौन्वारे निकल पड़े। जहाँ वह गिरा उसके श्रास-पास की जमीन खून से लाल हो उठी।

## हृदय विदीणे हुआ

राजन् नहर के बाँस के पुल को पार करने के बाद कल्याणी की चाल धीमी पदी। न जाने क्यों उसे घर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। उसके पैर प् कुलम की तरफ जा रहे थे, पर उसका मन जीर्ण मन्दिर के ही श्रास-पास मडरा रहा था।

जामुन के पेढ़ के नीचे जो दश्य उसने देखा था, उसकी याद करे उसका खून खोलने लगा। हृदय श्रसहा वेदना के मारे छ्टपटा उठा, मानो टुकडो में वट गया हो। उसने हाथ से दिल थाम लिया।

हठात् उसे एक घटना याद आई जो कई साल पहले उमी जामुन के पेद के नीचे घटी थी। उन दिनों मुत्तय्यन हाई स्कूल में पढ़ रहा था और छुट्टियों में गाँव लौटा था। उसके थाने की ख़बर पाकर कल्याणी ख़ुशी के मारे फूली नहीं समाई ख्रोर उससे मिलने के लिए जी के मिन्टिर गई थी। उससे पहले ही मुत्तय्यन वहाँ पहुँच कर उसकी प्रतीचा कर रहा था। जहाँ थ्राज बैठा था, वहीं उस दिन भी बैठा हुआ था। कल्याणी जब उसके पास गई, तो उसने उठ कर उसे छाती से लगा लिया, ठीक उसी तरह, जैसे थ्राज उस 'बाजारू थ्रोरत' को छाती से लगाया था!

उस दिन की बातचीतं की सारी की सारी कल्याणी को बाद आई। जीर्ण मन्दिर के अन्दर मूर्ति नहीं थी न ? इसलिए दोनों ने निरचय किया था कि बढ़े होने पर मन्दिर का जीर्णोद्धार करेंगे और उसके धन्टर मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे। तब प्रश्न उठा कि किस मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाय ? मुत्तय्यन ने श्रीकृष्ण का नाम क्तिया, तो कल्याणी ने उम्र रूप से उसका विरोध किया। "श्रीकृष्ण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा ?" मुत्तय्यन ने कहा। पर कल्याणी अपनी बात पर अड़ी रही। मुत्तय्यन ने भगवान् कार्त्तिकेय का नाम लिया तो कल्याणी को वह भी ठीक नहीं जैंचा। इस तरह एक एक करके सबके नाम कृत हो गए, तो मुत्तय्यन बोला, "देखो, श्रव केवल श्रीराम बाकी बचे हैं। श्रगर तुमने उनको भी नापसद कर दिया, तो तुम्हें ही देवी बन कर मिटर में बैठना पढ़ेगा।"

"मैंने कव कहा कि श्रीराम मुक्ते नापसद है ? राम की ही मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे," कल्याणी ने कहा।

मुत्तरयन् ने श्राश्चर्य के साथ पूछा कि श्रीर सबको छोड़कर तुमने श्रीराम को क्यों पसंद किया ? पहले कल्याणी ने इसका ठीक जवाब नहीं दिया । मुत्तरयन के

श्राप्रह करने पर वह वोसी, "श्रोर सब देवताश्रों की दो-हो या उसमें भी श्रधिक पित्नयाँ हैं। केवल श्रीराम ही ऐसे हैं जिनकी एक ही पत्नी हैं। इसीलिए में उनकी श्रधिक पसट करती हूँ।"

मुत्तथ्यन ने तुरन्त कल्याणी को उठा कर श्रपनी गोट में विठा लिया श्रौर घोला, "कल्याणी <sup>1</sup> में भी भगवान् रामचन्द्र जी की तरह रहूँ गा। तुम्हारे सिवा श्रौर किसी स्त्री की तरफ श्रौंस उठाकर नहीं देखूँ गा।"

श्राज इस घटना की याट करके कल्याणी व्यथित हो उटी। घही मुत्तर्यन श्राज कैसे यटल गया । श्ररे भूर्त । लम्पट कहीं के । रेल्वे स्टेशन पर लोग तुम्हारे बारे में जो वार्ते कर रहें थे, श्रावित वे सब सच हो थीं क्या ? हाय । में भी किस द्वरी तरह से धोखा खा बैठी । सोचा था कि जिस तरह मेरे मन मे तुम्हारे सिवा श्रीर किसी के लिए स्थान नहीं है, मेरे प्रति तुम्हारे मन मे भी चैसी ही भावना होगी। यही समक्त कर तुम्हारी ख़ातिर यह सारी धन-टोलत, घर-वार सब छोडकर श्राने को तैयार हो गई थी। हाय ! कैसी मूर्ख हूँ में । तुमने भी मुक्ते खूब द्वाद्व वनाया। हे ईश्वर । यह कैसा स्सार है । छल-कपट, फुठ श्रीर फरेब ही यहाँ का कानून है क्या ! ऐसे संसार में वह—टिवगत पुण्यपुरुष—सचमुच ही महात्मा थे। घह पुण्यात्मा थे, इन्तिल् इस पापी के साथ श्रीधक दिन विताना पाप समक्तर चल बसे !

कल्यागी इस प्रकार सोचती जा रही थी कि श्रचानक उसका श्रॅगूहा एक पत्थर से टकरा गया। श्रॅग्हे से खून टपकने लगा उसका सिर चकरा गया श्रीर यह पगडडी के एक तरफ बैठ गई। पास ही एक छोटा सा पौधा फूलो से स्नटा हुशा लहलहा रहा था। कटयागी ने उसका एक फूल तोड़ा।

'मेरा भी प्रेम इस फूल की ही भाति विद्युद्ध श्रीर निर्मल था। पापी ने उसे मरोड दिया !'' यही सोच उसने फूल को मसल कर फेंक दिया।

श्रचानक उसके भन के किसी कोने में से यह विचार उठा कि वहीं में मुत्तस्थन के प्रति शन्याय तो नहीं कर रही हूँ शजो कुछ मैने देखा था, कहीं वह अस तो नहीं था?

यह सन्देह पल-पल टड होता गया। "वह स्त्रॉ कौन थी ? केंमे वहाँ आई होगी ? हाय, मेंने वेसी भारी भूल कर टी | चाहिए तो यह था कि कट नज़टीक जाती और सचाडें का पता करतो। में निरी मूर्ख थी जो दूर से ही डेखकर भीग आई।" कटयाणी का मन यह सोचकर पश्चात्ताप के सारे तड़प उठा।

लोग फहते हैं कि नदी-नट पर एक मोहिनी पिशाचिनी घृमा करती है। शायद यह वही तो नहीं थी ? हो सकता हैं, विशाचिनी मेरा रूप धारण कर मुत्तस्यन के सामने गई हो। सभव है, मुत्तरयन ने उससे घोषा खाया हो घरना उतनी चटकमटक वाली एक श्रोरत उस निर्जन वन में केंमे श्रा सकती घी? यदि यह सन्देह
सही है तो मुत्तरयन के टारे में मेंने जो कुछ मोचा था, वह मत्र श्रन्याय ही था न !
केवल श्रन्याय ही नहीं, वितक' श्वह श्राटमी। कोन था वह शन जाने कीन था,
क्या था शुलिस का श्राटमी माल्प्म होता था। कहीं पुलिस वाला ही तो नहीं था श
हाय ! मेंने क्या कर दिया। उसके सामने श्रट शट वक गई। मुत्तरयन का पता उसे
वता बैठी | हे ईश्वर ! इसका श्राधिर क्या नतीज़ा होगा शकही मुत्तरयन को
कुछ ?"

श्रव कल्याणी से न रहा गया। वापम मुत्तरयन के पास नाने की उसे वलवती हच्छा हुई। सोचा—चाहे उसने मेरे साथ विश्वासवात किया हो या न किया हो, उसे सचेत करना मेरा कर्त्तन्य है। यही सोचकर वह नदी-तट की श्रोर लौटने लगी। वह पाँच-छ कदम भी श्रागे नहीं वदी थी कि इनने में कहीं दूरसे गोली चलने की श्रावाज़ श्राई। एक एक करके करीव तीन मिनट तक वरावर गोलियाँ चलती रहीं। वह श्रावाज़ चारों दिशाश्रों में भयानक रूप से गूज उठी।

जब तक गोली चलती रही. तब तक कल्याणी श्रवाक् खड़ी रही। काटो तो बदन में खून नहीं। गोलियो की श्रावाज बन्द होते ही उसका हृदय सीव गित से धड़कने लगा। उसे ऐसी घवराहट हुई जैसी जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। कॉंपते हुए शरीर श्रीर कॉंपती हुई श्रात्मा के साथ वह बड़ी सड़क की तरफ दौड़ी गई।

गोलियों की श्रावाज़ ने फेवल कल्यागी को हो नहीं, बल्कि श्रास-पास के खेतों-यगीचों में काम करने वाले किसानों को भी चौंका दिया था। सब के सब काम-काज छोद कर बदी सदक की तरफ दौड़े। इसलिए जब तक कल्यागी बाँस के पुल के पास पहुँची, तब तक बहाँ खासी बदी भीद इकट्टी हो गई थी। जितने मुँह उतनी वार्ते भी हो रही थीं।

सव लोग देख ही रहे थे कि इतने में पूर्व की श्रोर सों गज़ की दूरी पर पुलिस के दस वाग्ह जवान जगल से निकल कर सबक पर चलने लगे। देखते ही सब लोग उत्सुकता के साथ उस श्रोर दौड़ पड़े। पर दो पुलिस वाले सड़क के बीच में बन्द्रकें तान कर खड़े हो गए श्रोर धमकी दी कि श्रगर कोई शागे बढ़ा तो उसपर गोली चलाई जायगी। इस पर लोग उरकर बीच ही में रक गए।

श्रधिकांश पुलिस वाले पूर्व की ही श्रोर गए। उनके बीच में चार पुलिस के सिपाही एक घायल श्रादमी को कधो पर उठाए लिए जा रहे थे।

फल्यायी यह सब देख रही थी। भीद में कुछ ने कहा, "मर गया " कुछ

श्रीर ने कहा, "नहीं जी, मरा नहीं, घायल हुश्रा है। बहुत रुज़्त ।" क्र्याणी के कानों में ये सब बातें पड़ीं।

इतने में कुछ किसान स्त्रियों ने श्राकर कल्याणी को घेर लिया श्रोर बोलीं, 'चहुरानी ! तुम रोज नदी-तट पर नैधड़क घूमा करती थीं, श्रीर चोर यही पर इतने दिन से छिपा रहा है। बढ़ों का पुरुष है, बहुरानी, जो तुमपर कोई श्रनहोनी नहीं बीती। ईश्वर ने बचा लिया तुम्हें।"

कल्याणी ने उनकी वातों का कोई जवाव नहीं दिया। वह सिर मुकाए, चुपचाप घर की श्रोर चलने लगी। श्रगर उस समय श्रीर लोग उसका चेहरा देखते, नो कितने घवरा गए होते।

### नगर-परिक्रमा

सारे रायवरम में धूम मच गई थी। सबने एक जवान से यही राय प्रकट का कि रायवरम के इतिहास में पहले कभी ऐसे दश्य नहीं देखे गए।

शहर के रहनेवालें स्त्री-पुरुष, वच्चे-पूढ़े सबके सब उस दिन दुपहर से लेकर सदको पर ही खढ़े रहे। जहाँ देखो एक ही बात की चर्चा थी। "सुना, मुतरयन पकना गया।" 'यहाँ ला रहे है उसे।" 'कहते हैं, शरीर पर बत्तीस गोलियाँ लगी हैं।" साठ पुलिस वालों ने एकसाथ मिलकर उसे पकड़ा था। फिर भी उसने सबसे छूटकर निकलने को कोशिश की। बहादुर हो तो ऐमा हो। "

इसमें श्राश्चर्य की बात यह थी कि सब के सब मुत्तय्यन के वित सहानुभूति ही प्रकट कर रहे थे। उससे लोगो को जो भी गुस्सा श्रांर भय था, सब पना नहीं केंसे काफूर हो गया । उसकी हिम्मत श्रोंर बीरता पर विस्मय श्रांर उमकी दयनीय दशा पर सहानुभूति ही बाकी रह गई थी। ससार में किसी की बदिकस्मतों से बदकर सौभाग्य की बात श्रोंर कोई नहीं। तभी तो उसके सगी-साथियों की उदारता ही क-टीक प्रकट हो पाती हैं। तभी तो बह श्रोंरों के स्नेह एव सहानुभूति का पात्र बनता है। तभी तो लोग उसकी सब किसयों को भूलकर उसके गुगों की ही प्रशसा करते हैं। इससे बदकर साभाग्य की बात किसी ब्यन्ति के लिए श्रांर क्या हो सकती है ?

क्यो-ज्यो समय बीतता गया, लोगो की वेचनी भी बढ़ती गई। उनकी ; सिह्प्णुता जाती रही। छोटे बच्चे सडक पर क्लिकारिया मारने लगे। गोद के बच्चो ; को लेकर जो माताये श्राई थीं, उन्होंने श्रकारण ही बच्चो को पीटा, काम-षाज छोड़कर जो लोग श्राये थे, उनको भी बहुत गुस्सा श्राया। सारा गुस्सा वे पुलिस ह

उस दिन रायवरम के सभी पुलिसवाले छाती तानकर चल रहे थे। सबके माथे पर इस बात का गर्व मलक रहा था कि हमने उस चोर को पकड़ लिया है । जिसने पिछले दो वर्षों से तीन तहसीलों के लोगों में श्रातक फेला रसा था। पुलिस । चालों की चाल में उस दिन कुछ श्रन्ठों ही शान, कुछ विलच्गा श्रकड माफ दिखाई । पढ़ रही थी।

शहर के लोगों के लिए पुलिस की यह श्रकड़ नागवार गुज़री । एक शाकीन

ध्यक्ति ने एक पुलिस वाले के पास जाकर कहा, ''जनाव ! बोड़ी सुलगानी है, आप के पास दियासलाई की एक तीली होगी ?'' अपुंलिसवाले ने इस पर उस व्यक्ति की तरफ़ आँखें तरेर कर देखा। यह देखकर भीड़ में से किसी ने कहा, ''आरे, पुलिस का शेर लाल-लाल ऑखें कर रहा है भई !'' और कोई बोल उठा, ''शेर हो तो ऐसा ही। एक चोर को पकड़ने के लिए चालीस शेरो की ज़रूरत पड़ गई। बाह रे शेरो !''

"ज़रा गौर से देखो तो मैया, कि यह शेर है या विलाव ?" किसी मसज़रे ने कहा। श्रीर कोई बोला, "टटा दो भई लाल पगढी को।" श्रीर किसी की श्रावाज़ श्राई, ईंट-पत्थर लैकर मारो भई उसके सिर पर !" उसके साथ ही साथ दो-टीन परथर न जाने कहीं से श्रा गिरे।

जब इसकी खबर थाने पर पहुँची, वहाँ से पुलिस के दल कतार वॉधकर निकले श्रोर शहर की मुख्य-मुख्य गलियों में गश्त लगाने लगे। पुलिस-दल के मज़दीक श्राते ही लोग गली-कृचों में छिप जाते थे श्रोर उसके निफल जाने पर फिर सदकों पर श्राकर इक्ट्डे हो जाते।

इस फोल।हल के बीच में मुत्तस्यन का जल्रस भी रायवरम पहुँच गया।
प् कुलम से जो पुलिसव।ले उसे उठा ले श्राए, वे जब रायवरम के नजदीक पहुँचे,
तब रायवरम से रिजर्च पुलिस का एक दल उनसे जा मिला। इस तरह चालोसपचास पुलिस वालो के पहरे में मुत्तस्यन ने—जो श्रय तक वेहोश पढ़ा था—
रायवरम शहर में प्रवेश किया। यह जल्रस ज्यों-ज्यो 'सव-जेल' के निकट पहुचा,
स्यों-त्यों लोगों की भीड़ वढ़ती गई। इतने में श्रास-पास के गाँवों से श्रानेवालों की
भी भीड़ शहर की भीड़ के साथ श्रा मिली। फलत लोगों की संख्या बीस-तीस
हजार तक हो गई। प्रख्यात डाकू मुत्तस्यन को देखने के लिए भीड़ का हर एक
व्यक्ति लालायित था। इस धक्कम-धक्के मे पुलिस के लिए श्रागे बढ़ना कठिन हो
गया।

पुलिस ने शुरू में डॉॅंट-डपट से काम लेकर भीड़ को हट।या। इतने में कहीं से सात-आठ परथर आकर गिरे। नतीजा यह हुआ कि पुलिस के लिए आकाश की तरफ गोली चलाना आवश्यक हो गया।

यस, गोली की श्रावाज श्राई नहीं कि लोग तिसर-वितर होकर चारों तरफ़ भागे। यच्चे रो पहे। स्त्रियाँ चीख उठीं। लैकिन दस ही मिनट के श्रन्दर सारी भीद न जाने कहाँ श्रोक्सल हो गई।

क मदास में पुलिस घालों को 'दियासलाई'' कहकर चिड़ाया जाता है। यह इसलिए कि मदास के पुलिसवालों की पगड़ी दियासलाई के मसाले वाले श्रमभाग से शक्स में मिसती-जुलती है।

गोली की श्रावाज से मुत्तय्यन को जरा होश शाया। कर उसने श्रावत के श्रनुसार रिवाटवर उठाने की इच्छा से हाय बढ़ाया। पर हाथ भारी मालम हुछा। पैर भी हिल नहीं पाते थे। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई ऊपर बैठा, उसके शरीर को कंसकर दबाये हुए है। मुत्तय्यन ने जरा श्राँखें खोलीं। देखता क्या है कि उसके हाथ-पैर रस्सो से बाँघे हुए हैं। यह देखकर उसे बड़ा श्राय्चर्य हुआ। वह उसके बारे से सोचना ही चाहता था कि इतने से वह फिर बैठीश गया।

### आधी रात

रायवरम की सब-जेल के बाहर, श्रक्सर दो ही सतरी पहरा दिया करते थे। तालुका कचहरी के खजाने की भो रखवाली वही किया करते थे। लैकिन श्राज तीस जवान जेल के बाहर पहरा दे रहे थे।

कचहरी के पास पूर्व की तरफ एक विशाल श्राँगन था। उसके दिल्या श्रौर पूर्व की श्रोर बरामदा था। बरामदे के साय-साथ दिल्या में श्रौर पूर्व में तीन-तीन कमरे थे। वहाँ से एक विलक्षा प्रकार की वृशा रही थी, जो सरकारी भवनों का एक विशेष श्रग हुशा करती है। श्रलक रे श्रौर फिनाइल की वृतो उसमें मिश्रित थी ही, साथ ही श्रौर भी कई तरह की वृष्ठलमिल कर निकल रहा थी।

सव-जेल के पूर्वी पार्श्व के एक कमरे में मुत्तय्यन केंद्र किया गया था। उसके वहाँ पहुँचते हो सरकारो श्रस्पताल के वहें डाक्टर कम्पउगडर के साथ श्राए श्रोर उसके वावों को खूब धो-धुजाकर नम्तर-वस्तर लगाकर पट्टी बाँध गए।

पुलिस के उच्च श्रिधकारियों की तीव इच्छा थी कि किसी तरह मुत्तर्यन जीवित उठ जाय श्रीर उसपर मुक्इमा चलाकर उसे दग्ड दिया जाय। पर हाक्टर ने इस सबन्ध में उन्हें श्रिधक श्राशा नहीं दिखाई। उन्होंने कह दिया, में भरसक प्रयत्न तो श्रवश्य करू गा। श्रगर घह वच गया, तो उसे पुलिस-विभाग की सुशिकस्मती ही कहना चाहिए।

"हाँ हाँ । होश तो श्राजायगा। समय है श्राज रात से पहले ही वह होश में श्राजाय। पर उस नमय उसके माथ ज्यादा वार्ते नहीं की जानी चाहिएँ उत्तरर ने कहा।

松林林

化特林

林松称

सप-जेल के दिल्ला। पार्श्व के एक कमरे में कुरवन शोवकन बन्द था। सर्वोत्तम शास्त्री उसके माथ वार्ने कर रहे थे।

शास्त्रों जी सारी रात नहीं सोये | इस केस में शुरू से ही वह सम्बन्धित में श्रार श्रन्त में मुत्तर्यन को पकड़वाया भी उन्हीं ने था। इस कारण केंद्री के पास रहने श्रीर उसके होश में श्राने पर उससे श्रावश्यक पृह्नताछ करने का काम शस्त्रों जी को हो। मौंपा राया था। पर मुत्तर्यन के होश में श्राने से पहले ही उन्होंने कुरवन श्रावक्त से कुछ श्रावश्यक वार्तों का पता लगाना चाहा।

कुरवन शोक्कन बहुत दिन पहले ही पकड़ा तो जा चुका था फिर भी हजार पीटने-सताने पर भी उसने मुत्तरयन के वारे में एक शब्द भी बताने से माफ़ इनकार कर दिया था। उसकी इस दृदता श्रार वफ़ादारी को देखकर स्वय शास्त्री जी उसकी इज्जत करने लगे थे। शास्त्री जी ने सोचा, श्रव चूँ कि मुत्तरयन पकड़ा जा चुका है श्रीर मरणासन्न श्रवस्था में हैं, इसलिए शोक्कन उसके बारे में श्रपनो जानकारी की बार्ते श्रवश्य बतायगा। इसी श्राशा से वह शोक्कन के पास गए।

उनका श्रनुमान सही निकला। शास्त्री जी ने बताया कि मुत्तरयन सम्त घायल हो गया है, श्रीर श्रव उसका बचना कठिन है, तो शोक्कन बच्चे की तरह फूट-फूटकर रोने लगा ? उसकी श्राँखों से श्राँसू की धारा वह निकली।



इसके बाद उमने शास्त्री जी के प्रश्नों का ठीप्र-ठीक जवाव दिया । तिम्हपन कोविल के हवालात में पहली रात को जो कुछ घटा था, वह शोक्कन के सिवा श्रीर किसी को मालूम नहीं था ? श्रव सब बातें उसने शास्त्री जी को बताईं। शास्त्री जी को श्रय पहली यार माल्स हुश्रा कि कुरवन शोक्कन ने हवालात से यच निक्लने की अलाह जब पहली वार दी तब मुत्तय्यन ने इनकार कर दिया था। बाद में उसने जब श्रमिरामी को देख श्राने की श्रनुमित माँगी श्रीर जब पुलिस-वालों ने उसके साथ श्रनुचित वातें कीं, तभी मुत्तय्यन ने लाचार होकर शोक्कन की सलाह, मानी थो। शोक्कन से ये सब वातें जानकर शास्त्री का मन द्वित हो गया।

'दाय ! कितना भला लड़का है। शुरू से ही दूसरों के श्रपराधों श्रौर भूलों के कारण ही इस वैचारे की दुर्गति हुई है। ससार को श्राख़िर ये सब बातें केंसे मालम हो सकेंगी ? यिन मालूम हो जाउँ तो भी उससे क्या लाभ हो सकता है ? प्राण हीन, हृद्रय होन कानून इस वेचारे को समा-टान देगा भी ?"

सोचते-सोचते शास्त्री जी ने सम्बी मॉस

लो ।

恭称称

特殊特

श्राधी रात। पहरेटार ने जेल की घटी में वारह बजाये! घटी का बजना बद होते ही चारों तरफ निस्तब्धता छा गई।

मुत्तरयन को ऐसा प्रतीत हुश्रा कि वह कहीं किसी श्रन्थ-गर्त में धोरे-धीरे ऊपर उठता श्रा रहा है। "सो गया था नया? यह घंटी की श्रावाज केंसी? मन्दिर में मध्यान्ह की एजा हो रही होगी। हों, वही ठीक है। लेकिन इस मन्दिर में पूजा? नहीं, यह मन्दिर की घटी नहीं। श्रीर फिर कल्यागी श्रव तक श्राई क्यों नहीं? "

मुत्तय्यन की श्रांखें खुल गई। उसने इधर-उधर दिन्ट दौढ़ाई। धीरे-धीरे उसपर यह सत्य प्रकट हुशा कि घह कोल्लिडम के तट पर नहीं हैं। मन्दिर भी श्रास-पास कहीं नहीं। पिछले

दिन की घटनाय उसे धीरे-धीरे याद श्राहे। शब्दा । यह जेल हैं। वह जेल में है। कु कि एक ऐसी प्रदिया पर पदा है जैसी उसने श्रस्पतालों में देखी थी। उसके हाथ काँव श्रय रसी से तो वेंधे नहीं थे, किर भी हिलना-दुमना तक उसके लिए श्रसंभव मालम पदना था। घीरे-धीरे मारे शरीर में शमस्य पीदा का श्रनुभव हुशा।

योदी देर बाट किसी की श्राहट सुनाई दी। मुत्तरयन ने देखा कीन श्रा रहा

है। इतने में सब-इन्सपेक्टर शास्त्री जी किवाड सोल कर श्रन्दर शाये। मुत्तस्यन ने उठने की कोशिश की। पर उसमें उठा नहीं गया। श्रग श्रग में मर्मान्तक पीड़ा हुई श्रीर उस पीड़ा की छाया उसके चेहरे पर साफ दिखाई दी।

शास्त्रों जी धीरे से उसके पास गए शौर करूण स्वर में वोले, 'मुत्तरयन! वचने की शाशा श्रव छोड़ दो। तुम्हारों श्रन्तिम घडी श्रव निकट था गई है। श्रगर किसी को कुछ सन्देश मेजना हो, तो बता टो भिजवा दूँगा। या श्रगर किसी से मिलने की तुम्हारी इच्छा हो तो उसे यहाँ बुलाने का भरसक प्रयत्न करूँगा। बताश्रो किससे मिलना चाहते हो?"

मुत्तय्यन कुछ देर तक विचार-मग रहा। हो सकता है, शास्त्री जी की बातें सही हों। शायद इसी कारण शरीर भर में मानो हजारो विच्छू इस रहे हैं। शायद इसी कारण इन्नी कमज़ोरी महसूस हो रही है।

"इल्याणी से मिलना चाहता हूँ," उसने धीमे स्वर मे कहा।

''किससे ?'' शास्त्री जी ने श्रारचर्य के पूछा।

"पू कुलम की फल्याणी देवी से । चिदम्बरम पिल्लै की बेटी कल्याणी से," मुत्तस्यन ने कहा।

शास्त्रों जी कुछ देर चुप रहे श्रौर वाद में जरा िकक के साथ योले, "मैंने सोचा था कि तुम शायद श्रभिरामी से मिलना चाहोगे !"

यह सुनते ही मुत्तरयन की थाँखों में श्रीर सारे चेहरे पर उत्सुकता श्रीर स्नेह की चमक-सी दौड़ गई।

"श्राप ने श्रमिरामी का नाम लिया था क्या ?"

"हाँ भाई ! श्रभिरामी का ।"

"म्या श्राप श्रभिरामी को जानते हैं ? फैसे ?"

"तिरूपरन कोविल में मेरे ही घर पर वह कुछ दिन रही थी। मेरी परनी हीं ने उसे मदास के सरस्वती थिद्यालय में मर्ची कराया था।"

मत्तरयन की श्राँखों में यह ज्योति केंसी ? यह श्रसीम हर्ष कैंसा ?

"इन्सपेक्टर साहव ! मुक्ते श्राप ही ने गिरफ्तार किया था न ?" उसने पूछा ।

"हाँ माई ! मेंने ही तुम्हे पकडा था। लेकिन क्या किया जाय ? श्राग्निर कानून को मानना पडता है न ?" शास्त्री जी बोलें।

"मेरी यही प्रार्थना थी-यही कामना थी-कि श्रगर किसी दिन पक्दा जाऊँ तो श्राप के ही हाथो पकड़ा जाऊँ। मुक्ते गिरफ़्तार करने का श्रेय श्रापहा को मिले। श्राखिर मेरा वह मनोरथ पूर्ण हो गया। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना मुन ली। श्रीर किस तरह में श्राप का ऋण चुका सकता था ?" मुत्तरयन ने गटगट स्वर में कहा। यह सुनकर शास्त्री जी की भी श्राँसें भर धाहे। बोले, ''भैया, तुम्हें ज्यादा योलना नहीं चाहिए। चाहो तो श्रभिरामी को तार देता हूँ। यदि दसदे ग्राने तक तुम जीते रहो तो उसका सोभाग्य समक्तना चाहिए।''

"श्रच्छा, ऐसा ही कीजिएगा। लेकिन मेंने तो कल्याणी से मिलने की ही प्रार्थना की थी। हाय, होश में रहते हुए में उसे देख भी पाऊँगा ?" मृत्तव्यन ने रूँ घे हुए स्वर में कहा।

"श्रव्हा उसको भी बुला भेजता हूँ । चिन्ता न करो । चैन से सो जाश्रो ।" यह कह कर शास्त्री जी बाहर चले गए । पहरेदार ने किवाद बन्द करके ताला लगा दिया ।

#### 444

#### **\*\*\***

\*\*\*

मुत्तय्यन ने श्रॉर्थ मूँद लीं। उसका सिर चकराने लगा। होश जवाब देने ंसगे। उसो पेहोशी की श्रवस्था से यह बातचीत उसके कानों में पढी —

- " शरे तुम नहीं जानते सारी टास्तान ? सुना है, प्ंकुलम में इसकी कोई मेमिका थी उसीने इसका पूरा पता पुलिस को दिया। शास्त्री जी उसे छिपा रहे हैं श्रीर यह शोर मचा रहे हैं जैसे उन्होंने खुद चोर का पता लगा लिया हो। श्रगर यह श्रीरत विश्वासघात न करती, तो इसे पकदना किसके वस का काम था ?"
- "ठीक है भैया । दुनिया में ज्यादातर लोग श्रीरतों की वजह से ही तो गिरते हैं। वर्दों ने जो फहा है, वह गलत थोड़े ही हो सकता है ? इन्द्र गिरा श्रीरत से श्रीर चन्द्र भी गिरा तो श्रीरत से !!

पहरेदारों की इन वाती को सुनकर मुत्तय्यन का दिल घडकने लगा। श्रगले त्रण वह बेहोश हो गया।

### कुत्ता रो पड़ा

जिस दिन मुत्तय्यन पफड़ा गया, बहुत से लोगों ने उस रात को शिवरात्रि सी मनाई थी। यह कहने की श्रावश्यकता भी हैं, कि कल्यागी भी ऐसे ही लोगो मे से थी?

इस मिथ्या संसार में कल्याणी ने जिस एक वस्तु को घटल, घजर, घमर, घौर सत्य समका था, उसने देखा, वह भी घाज मृठी सावित हो गई है। इस कप्टमय जीवन को जिस एक सुख की घारा से वह सह सकी थी, उसने घव जाना कि वह कोरा स्वप्न था। मुत्तस्यन का प्रेम मूठा सावित हो गया। उसके साथ सुत्री जीवन विताने के वारे में उसने जो हवाई किले बाँध रखे थे, वे सब हवा में ही उद गए। घाह ! इतने दिन केवल एक मृग-मरीचिका के पीछे-पीछे व्यर्थ ही जा रही थी! कैसी मूर्खता है।

उस दिन शाम को गाँव वालो ने जो बार्ते की थीं, वे सब उसे याद श्राईं। चोर के पकड़े जाने के बारे मे तरह-तरह की श्रफ्रवाहें फैली हुई थीं।

"कहते हैं, यहाँ किसी श्रोरत से उसकी दोस्ती थी। उसी ने इनाम पाने के सासच में श्राकर उसे पकदवा दिया !" —एक श्रक्रवाह।

"यह सब गप है। दर-श्रसल पुलिस ने खुद ही एक सुन्दर वेश्या को उसके पास भेजा था श्रोर जब वह इसके मोह-जाल में फँसा हुश्रा था, उसे पकड़ लिया।" —यह दूसरी श्रफ्तवाह थी।

ूं इन सब श्रक्तवाहों का स्रोत एक गडरिए के सदके का यह बयान था कि कि सुन्दर श्रीरत की जगल में से होकर जाते देखा।

यह बात गाँव भर में फैल गई थी कि कत्याणी दोपहर को नदी पार नहाने गई श्रीर बिना नहाए बापस श्रा गई थी। इसलिए उससे चोर के पकदे जाने के यारे में बात करने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ श्राई। बरमों पहती मुत्तय्यन से कल्याणी का ' विवाह होने की चर्चा भी थो, इस कारण इस बारे में उससे बात करने में खोगा को खास मजा श्राता था। पर कल्याणी उनकी बातें चुपके में सुनती गई, खुद एक शब्द भी नहीं बोली

रात को विस्तरे पर करवट बदलते कल्याणी को सारी बार्ने पाद शार्ट ! श्रफ्रवाहो श्रीर सचाई में कितना गहरा सम्बन्ध होता है, यह सोचकर वट धवरा उटी कि कहीं श्रदालती जाँच के समय उसका रहस्य प्रकट तो नहीं हो जायगा? वह श्रादमी—पुलिस वाला—शायद इनाम के लालच से रहस्य को प्रकट न करे। लेकिन श्रगर उसने मेद खोल दिया तो?—मुत्तरयन भी तो उसे जान बेगा? ••

साथ ही यह भी विचार उठा, मुस्तय्यन जान लेगा, तो क्या हुग होगा ? सच पूछो तो उसोको यह यात खास तौर से माळ्म होनी चाहिए। उस पापी ने मेरे साथ जो दगा की, उसका बदला में क्यों न रूँ १ हाँ। जब जाँच होगी, तब प्रदालत में जाकर क्यों न कह दूँ कि मैंने ही मुत्तय्यन का पता पुलिस को दिया, मुक्ते दीजिए इनाम। मुत्तय्यन प्रपराधों के कटघरे में जब खढ़ा हो, तब उसके सामने ही यह बात कहनी चाहिए। तब देखना चाहिए कि उसके चेहरे का रंग कैसा होता है।

लेकिन—लेकिन वह तब सक जीवित रहेगा भी १ श्रव भी वह जीवित है या नहीं " १ हाय ! मैंने यह क्या कर दिया १ उसके हज़ार दग़ा करने भी मुसे उसका काल नहीं बनना चाहिए था । हे ईरवर यह कैसी प्रवचना है कि मेरी ही वातों से मुत्तय्यन की यह दुर्गित हुई । मुत्तय्यन बचेगा भी १ जीवित रहेगा भी १ प्रभु ! बचा दो । उसे जीवित रहने दो । हाँ ! उसे मरना नहीं चाहिए । उसकी जाँच हो श्रोर सज़ा हो । वह कारावास में पड़ा रहें श्रोर में उसके पास जाकर कहूँ कि "मुत्तय्या ! तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया । श्रीर मैंने उसका बदला लिया । फिर भी; फिर भी मेरे इस निगोड़े मन से तुम्हारी याद नहीं जाती ।"""

विचारों की इस उलकत के वीच में अचानक कृष्याणी को न जाने क्यों, हैंसी आई! वह ज़ोर से हँस पदी। अपनी हो हैंसी की आवाज़ उसे भयानक प्रतीत हुई। दिः, दिः। कैसे मूर्खतापूर्ण विचार हैं मेरे! मुत्तरयन वरसों जेल में पढ़ा रह और में उतने दिन ज़िन्दा रहूँ और उसे जेल में जाकर देखूँ—यह कहीं हो सकता है? अब उसका मेरा नाता ही क्या ? अब इस जीवन से ही मेरा क्या चास्ता ? मुत्तरयन का मेम जब मूठा हो गया, तब में जीकर क्या करूँ ? जी भी कैसे सकती हूँ ? अब ये रातें बिना नींद के ही गुज़रेंगी। बिना सोए और मुत्तरयन की याद करते-करते ''ं संभव हैं, में पागल हो जाऊँ। अभी से मन की स्थिरता जाती रही। मागे क्या हाल होगा? जाने कब क्या हो ? हो सकता है एकदम यावली हो जाऊँ भौर जग हसाई हो। इस प्रकार की ज़िन्टगी ही क्या भाग्य में क्यी हैं?

यह करूपना मन में भाते ही कल्यायी भेच-विद्वस हो उठी। धराजे ही च्या

उसने यह दृद सकल्प कर लिया कि इसी रात को श्रात्म-हत्या कर हरूँ। श्रीर कोई चारा है ही नहीं।

घड़ी में तीन बजे। कल्यागी चुपके से उठी। देखा, फ़फी गहरी नींद मे मान है। उसने धीरे से बाहर का दरवाजा खोला श्रीर वाहर निकली ! गली के बीच में एक कुता पड़ा हुम्रा था। कल्याणो उरी कि वह कहीं भूंक्कर मारे गाँव को न जगा दे। भाग्यवश वह नहीं भूँका। पर जब कल्याणी कुछ दूर निकल चुकी थो. कता श्रासमान की तरफ देखकर बढ़े ही दीन स्वर में रो पड़ा। कल्याणी ने सुन रखा था कि कुत्ते का रोना यमराज के श्रागमन का सनेत होता है। सिलए उसका श्रीर सिहर उठा।

कृष्ण-पच का प्रातकाला चाँद से धीम,-धीमा प्रकाश श्रा रहा था । कल्यागी हृदय थाम फोल्लिडम नदो के तट की श्रोर चलो। नदी में गिर फर प्राण स्याग देने के इरादे से हो वह घर से निक्ली थी। पर करोव-करीव राजन नहर के पान पहेंचने पर उसे य।द श्राया कि में तेरना जानती हैं। श्रगर नदी में गिर भी पड़ी तो तेर कर कहीं किनारे पर श्रा गडे तब? जान जायगी कैसे ? गले में पत्थर बाँघकर पानी में गिर जाने की बात लोग



के तट पर पत्यर मिल्लेगा कहाँ ? श्रीर फिर रस्मी कहाँ से खाई जाय ? भाँचल में पत्थर बाँधकर नदी में गिरूँ श्रीर पत्थर श्राँचल से खिसफ जाय, तो १ है राम ! मरने की बात करना तो श्रासान होता है, लेकिन वास्तव में मरना कितना फठिन प्रतीत होता हैं ?

राजन नहर के पुल पर पहुँचने के बाद कल्याणी श्रागे नहीं बढ़ी। वहीं विचार-मग्न खढी रही। दंढी रंढी हवा चल रही थी। गाँव में कही कोई मुर्गा योला । उपर पेड़ पर कोई कौथा उनीटी श्रावाज में काँव-काँव करने लगा ।

फल्याणो ने सोचा, श्रगर श्राज मुक्ते मरना है, तो काल किसी तरह श्राकर मुके ले ही जायगा न ? देखें, क्या होता है।



जोर से प्रवार कर कहा, "हे, यमराज । श्राश्रो <sup>।</sup> श्राक्र मेरे प्राण ले जाश्रो !" उसका इतना फहना था कि दूर पर से ''हाय हाय'' ''हाय हाय'' की थावाज़ श्राईं । फल्यागी के रोंगटे खड़े हो रए। सारा शरीर कॉपने लगा । शायद मेरी प्रार्थना सुनकर यमराज ही तो नहीं आ रहा है?

श्रावाज पल पल यहती गई <sup>१</sup> थोदी ही देर में आहट बहुत निकट

दो मिनटों में हाय को श्रावाज़ कल्य'णो योचा, यमराज हो है, कोई शक नहीं।

धावाज़ को रुके एक मिनट हुआ। दो मिनट, तीन,

चार, पाँच मिनट हुए फल्याणी के लिए ये पाँचों मिनट पाँच युगों के समान बीते। उसकी घबराहट भी बढ़ गईं। फिर एक बार उसने ज़ोर से कहा, "हे यमराय ! श्राश्रो ! जल्दी श्रा कर सुमे ले जाश्रो !

श्रगले च्या कल्याणी के होश उद गये। पानी में 'ख्रप-छ्रप' की श्रायाज़ श्राई।

# सवेरा हुआ

मुत्तस्यन ने कल्यागी को देखने को इच्छा प्रकट की तो सर्वोत्तम शास्त्री ने स्वयं ही जाकर उसे ले शाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि शार कोई जाय तो शायद व्यर्थ की घवराइट पैंटा कर देगा। यह भी हो सकता है कि कल्यागी शाने से इन्कार कर दे। साथ ही उन्हें यह जानने को भी जिज्ञासा हुई कि कलयागी ने मुत्तस्यन के छिपने के स्थान का जो पता दिया था, उसके पीछे क्या रहस्य है ? सुनी सुनाई वातों के श्राधार पर उन्होंने कल्यागी शार मुत्तस्यन के श्रापस के सम्बन्ध का कुछ कुछ धनुमान तो लगा ही जिया था। इस में शक नहीं कि वे दोनों प्रेमी-प्रेमिका हैं। यह भी निश्चित है कि कल्यागी ने ही मुत्तस्यन को इतने दिन से खिलाया-पिलाया होगा। पर उस दिन वह इतनी वावली क्यों हो उठी थी? मुत्तस्यन की 'सच्ची प्रेमिका' के बारे में उसने जो कुछ कहा था, श्राखिर उसका शर्थ क्या हो सकता है ? क्या उस की वात में सचाई हो सकती है ? मुत्तस्यन ऐसा शरस तो नहीं माल्यम होता। पुलिस ने जब उसे घेरा था, तब वहाँ कोई स्त्री ने नहीं थी। तो किर क्या कारग है कि कल्यागी को ऐसा भयानक सन्देह हुशा ?

शास्त्री जी ने सोचा कि फल्याणी को देख कर उससे वार्ते करने पर ही इस रहस्य का मेद ख़ुल सकता है। यहां सोच कर वह रातो रात घोड़े पर सवार हो कर रायवरम से पूंकुलम के लिए रवाना हुए थे। जब तक चोर पकड़ा नहीं जा चुका था, वह घोड़े पर इस लिए नहीं जाते थे कि टापों की श्रावाज़ सुन कर चोर पहले ही से सचेत न हो जाय! श्रव वह डर नहीं था। श्रीर फिर रात भी काफ़ी श्रघेरी थी। इसी कारण वह घोड़े पर सवार हो कर निकले थे।

जन पह प् कुलम के बॉल के पुल के निकट पहुँचे, तब सुबह के चार-साढे चार बज चुके थे। पूर्व गगन पर-रजत-प्रकाश की धीमी धीमी मलक दिखाई पड़ने जगी थी।

सूरज उगने के बाद हो गाँव के शन्दर जाना उचित समक कर शास्त्री जी ने नहर के पास ही घोडा रोक लिया। संयोगवश उनकी नज़र नहर की दूसरी तरफ़ गई तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई थारत निसरे वालों के साथ नहर के किनारे पर बैठी हुई है। उस उपा की वेला में, धूमिल प्रकाश में वह दृश्य देख कर उस साहसी बीर का भी हृदय काँप उठा। श्रचानक श्रावाज श्राई 'है यमराज! श्राश्चो! जल्टी श्राफर-मुमे ले जाशो । यह रक्त शोषक पुकार सुन कर वह शौर भी भय-भीत हो गये | पर श्रगले चए उन्हों ने देखा, स्त्री का वह रूप पानी में श्रीं हो मुँह गिर पड़ा है । पानी में से 'छुप-छुप' को जो श्रावाज़ शाई, उस को सुन कर वह सभल गए । उन का डर जाता रहा । कट वह घोड़े पर से उतर पड़े शौर दूमरी तरफ पहुंचे । कल्याणी का शरीर किनारे के साथ साथ पानो में तैरता हुमा जा रहा था । शास्त्री जी ने किनारे के साथ साथ दौड़ कर उसके शरीर को पकड़ लिया मौर सावधानी से उठा कर किनारे पर पहुचा दिया ।

पूर्व गगन का रजत प्रकाश धीरे धीरे पीला पड़ता गया छोर देखते ही देखते स्वर्णिस छाभा से जगमगा उना | तारे एक एक करके छिप गए। श्राकाश का काला रंग नीलिमा में परिणत हुआ | तरह तरह के पंछियो का मधुर कलरवमय संगीत दिशाशों को गुजरित करने लगा।

ऐसी सुपमा-मय वेला में कल्याणी ने श्राँखें खोलीं। पहले उसे शास्त्री जी का ही चेहरा दिखाई दिया। यह क्या ? यह श्रादमी यहां कैसे श्राया ? उसे श्रनुभव हुश्रा कि सारा शरीर टहा पड़ गया है। साड़ी भीगी हुई है, केश भी भीगे हुए हैं। श्रच्छा ! इस श्रादमी ने पानी से मुक्ते उठा कर किनारे पर लिटाया है। उसे यह भी याद श्राया कि में मुह श्रधेरे निकल कर मरने की इच्छा से नहर के पास पहुँची थी। उसने नहर के दूसरे तट पर एक घोड़े को देखा। श्रच्छा ! घोड़े पर यह श्राटमी श्राया होगा। घोड़े की टापो की श्रावाज़ सुन कर मुक्ते यमराज के श्राने का श्रम हो गया है।

फल्याणी उठ वैठी श्रीर शास्त्री जी से बोली, ''श्रजी, मैंने श्राप को प्राण हरने वाला कालदेव समका था । लैकिन श्रापने तो वास्तव में मेरे प्राण बचाये हैं।''

यह सुन कर शास्त्री जी के होर्डा पर मुस्कुराहट की रेखा दीव गई । एर कल्याणी ने श्रागे जो कहा उस में वह मुस्कुराहट भरम हो गई ।

".. . पर श्रापने मुक्ते क्यों बचाया ? हाय ! क्या ही श्रच्छा होता श्रगर में मर जाती !"

"ठीक कहती हो बेटी ! मरने वालों को बचाना भारी भूल होती है। पर में क्या करता ! मुत्तय्यन को वचन दे चुका था कि तुम्हें उस के पास लें जाऊ गा। वचन की रचा करने के लिए तुम्हारी रचा करनी पढ़ी," शाम्त्रों जी बोलें।

क्रत्याणी ने श्रमीम उत्मुकता के साथ पृद्धा, "क्या मुत्तय्यन के पाम ? क्यों मुत्तय्यन ने मुक्ते देखना चाहा था नया शस्त्रमुच शस्त्रमुच मुत्तय्यन ने मेग नाम ले कर कहा था क्या, कि में उसको देखना चाहता हूँ ?"

''चिटम्बर्म पिल्लें की लड़की कत्याणी कीन हैं ? तुम्हीं हो न ?''

"जी हाँ। मैं ही हैं वह पापिन !"

"तुम पापिन हो या पुरायवती, इस से मुक्ते लेना-देना कुछ नहीं है। मैं इतना ही जानता हू कि मुत्तस्यन तुम्हीं को देखने के जिए तरस रहा है । यह तुम घाना चाहती हो, तो मैं ले जाऊं। "

"यह भी पूछने को ज़रूरत है १ मुन्य्यन बुलाय श्रीर मैं न जाऊ, यह फभी हो सकता है १ मैं तो श्रभी जाने को तैयार हूं। चलिए । ले चलिए मुक्ते।"

"यह ठीक नहीं होगा, वेटो। घर जा कर कपड़े घदल लेना। कोई पूछे तो यता देना नहर में नहाने गई थो। बाद में मैं श्राकर कहू गा कि मुत्तरयन के मामले में गवाही देने के लिए तुम्हारी ज़रूरन हैं। तब तुम चली श्राना। '

''महाशय ! मच सच यताइए । श्राप कीन हैं ?''

''नाराज़ न होश्रो फल्याणी ! में पुलिस इन्सपेक्टर हूँ। वल मेंने तुम्हे घोखा दे दिया था। दसी का प्रायश्चित करने श्राज श्राया हूँ। मुक्त पर विश्वास करो श्रीर मेरे साथ चले। '

कर गाणी ने उनके मुख को तरफ़ ध्यान से देखा श्रीर निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाय, इन के साथ जाऊ गी।

### कल्याणी का विवाह

श्राकाश में पूनम का चाँद शोभायमान हो रहा था। नीचे समुद्र में लहरें नहीं उठ रही थीं। उस शान्त सागर को चीरता हुआ जहाज़ बड़ी तेज़ी से जा रहा



था । जहाज़ की द्युत के द्वोर पर क्टयाणी द्यार मुत्तय्यन राते था । मुत्तरयन की दिए कल्याणी के मुख-सडल पर एकटक गढी हुई थी । "लोग सौन्दर्यशालिनी स्त्रों के मुख को उपमा चन्द्र से जो देते हैं, वह भी कैसी मूर्जता है! दोनों गोलाकार हैं, बस, इसके सिवा चाँद में श्रीर इस मुख में घौर समानता ही क्या है ? चाँद पर कहीं दो काली काली श्राँखें भी होती है क्या ? उन की एक-एक चितवन दर्शक पर साधातिक वार भी करती है ? च्या भर की मादक मुस्कान से दर्शक को पागल बना डालने की शक्ति विचार चन्द्र में है कहीं ?" मुत्तरयन के मन मे यही विचार उठ रहे थे।

श्रचानक उसकी कल्पना ने एक विलच्या रुख श्रान्तियार किया । सोचा, "कल्याग्री की श्राँखों से इस समय श्राँस् निकल श्रायँ तो वह दश्य कैसा मनोहर

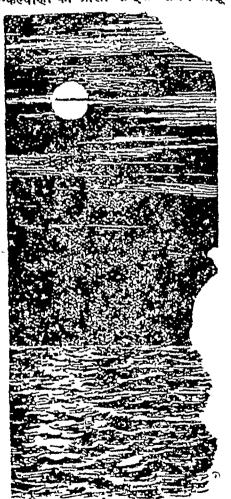

होगा! चाँदनी का रजत प्रकाश जय उन प्रश्रु कर्णों पर छिटनेगा, तय ऐसा प्रतीत होगा कि, मानोंमोती मह रहे हों ? "

उसका यो सोचना था कि घरे ! यह क्या ? उन काली-काली क्रॉलॉ से सचमुच ही श्रश्रु-क्या नहीं, श्रश्रु-धारा यह निकली !

मुत्तय्यन घवरा गया। "क्रन्याणी! क्रन्याणी! यह क्या शतुम्हारी धाँखों में ये धाँसू क्यो ?" यह कहते हुए उसने उसके धाँसू पोंछने के क्रिए हाय बढ़ाया।

परन्तु कल्याणी सट एक कदम पीछे हट गई श्रीर भर्राई हुई श्राबाज़ में बोली, "में . में...खुद ही नहीं समस पाती किये श्रांस् श्रव क्यों निकल रहे हैं। श्रानन्दाश्रु कहते हैं न लोग ? शायट ये श्रांस् भी श्रानन्द ही क्या हों। इस समय में श्रवर्णनीय श्रानन्द में मग्न हूँ, श्रवश हूँ। किन्तु...किन्तु...।" श्रागे उससे कुछ कहते नहीं बना।

''किन्तु क्या ? कहीं, इस यात का परचाताप तो नहीं हो रहा है कि

इतनी सारी सम्पत्ति छोड़ कर इस डार्क्ट के भरोसे क्यों चली श्राई ?"

"तुम जानते हो मुखरया, िक मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं उठ सकता।

धन दौलत को ले कर मुमे करना हो क्या था १ त्यगर तुम चोर हो, तो फिर हंसार में सच्चा ही कौन है १ लेकिन, लेकिन मैंने एक बात सुनी थो। बही मेरे मन मे खटक रहो है। लोगों ने कहा कि श्रीर किसी स्त्री से तुम्हारा प्रेम है। मैंने उस बात पर विश्वास नहीं किया। फिर भी तुम्हारे ही सुँह से सचाई जानलूँ, तो मन को चैन मिलेगी।"

मुत्तय्यन को शरारत सूक्ती । इंसता हुआ बोला, "हा कल्यागी ! मेरी एक श्रीर प्रेयसी है । उसका नाम है. ...।

मुत्तय्यन कहना चाहता था कि उस का नाम है 'सतारम'। लैकिन वह वाक्य पूर नहीं कर पाया था कि इतने ही में कल्याणी उस के सामने से श्रोक्तल हो गई। नीचे समुद्र में से "छुपाक" की धोमी श्यावाज़ श्राई। पल मर मुत्तय्यन हतप्रभ सा हो कर श्रवाक् खदा रहा। श्रमते ही चण वह भी समुद्र में कूट पड़ा श्रीर पुवकी सगाती।

पानी में हूवने पर भी मुत्तरयन के होशहवाय दुरुस्त थे। पानी के अन्दर चारों तरफ़ हाथों में टरोल टटोल कर देखा कि कल्याणों कहीं हाथ लगती भी है या नहीं। उस का दम घुटा जा रहा था। हाथ पाँव थक गए थे। जब पानी के अन्दर रहना उसके लिए अक्सव सा हो चुका था, तब अचानक कल्याणी उस के हाथ लगी। कट उस ने उसे अपने गाइ।लिगन में लें लिया आर ऊपर निकाला। पर परों में लात मार-मार कर ऊपर निकलने की वह जितनी कोशिश करता जा रहा था। मतह उननो हो और ऊपर चली जाती सो प्रतीत होती थो। दम घुट गया। आलिर उसने अपनी सारी शक्ति लगा कर एक बार ज़ोर की लात मारो। हे राम । तुम ने घचा लिया। मुत्तरथन सनह के ऊपर था गया, उस ने एक लबी सोंय ली और धीरे में धाँरों खोलीं।

表表表 非特特 非特尔

ठीक इसी समय मुत्तस्यन होश में श्रा, गया। उस की श्राँखें खुली। कैमा थी क्या, यह सच हो सकता है ? उस ने फिर श्राँखें मूँद लीं श्रीर दुवारा गोल हैसा। हाँ, सचमुच कल्याणी ही है वह ! कल्याणी ही उस क पास खाट पर इहं है। उसो के कोमल शरीर का स्पर्श उस के पीड़ित श्रगों को प्राप्त हो रहा । उसी को विशाल श्राँखों से श्रशुधारा यह रही है।

मुत्तरयन ने उस के झाँसू पोंछने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की। पर ाथ उठाया नहीं गया । उस ने लंबी सौँग ली।

यह देख कर कल्याणी की धाँखों से धार धियम धाश्रुपवाह उमड़ पहा । बहुन्सपेक्टर के दिए वचन का मी उमे ऱ्याल न रहा । वह मिस्किया भरने लगी । "ना फल्याणो ! रोश्रो नहीं !" मुत्तय्यन ने चीण स्वर में कहा । फिर वोसा, "श्रगते जन्म में इम ऐसी भूल नहीं करेंगे । पहले ही विवाह कर लेंगे ।" यह कह कर वह मुस्कराया।

इस पर कल्याणी को दुःख के स्थान पर श्रसीम क्रोध श्राया। उस की सज्ल श्राँखें पल भर में हो सूख गई। बोलो, "श्रगलै जन्म में भी में पापिन तुम्हारा पीछा क्यों करूँ १ नहीं, हज़ार बार नहीं। कम से कम श्रगले जन्म में तुम श्रपनी पसंद की स्त्री से बिवाह कर के सुखी रहना।"

मुत्तरयन शारीरिक पीढ़ा को एक दम भूता वर हर्ष के साथ हंस पड़ा।

''कल्याणी ! जब तुम क्रोध करती हो, तब तुम्हारे मुख की ग्रोभा श्रवर्णनीय होती है। विधाता ने तुम्हारे मुख की बनावट हो कुछ ऐसी बना ढाली है कि क्रोध में उस का सौन्द्र्य श्रीर निखर उठता है। शायट यही कारण है कि ग्रुरू से ही तुम्हें चिदाने में मुक्ते बढ़ा मज़ा श्राता था, '' मुत्तस्थन ने कहा।

कल्याणी श्रम श्राग ववूला हो उठी। बोली, ''मुत्तय्या। इस सब वहाने बाज़ी से श्रम तो वाज़ श्राश्रो! मेरे मुख पर सीन्दर्य भी है कहीं ? उस दिन जिस श्रीरत को तुम छाती से लगाए हुए थे, में उस से ज्यादा खूबसूरत हूँ क्या ? शायद तुम कहोगे, यह भी तुम्हें नाराज़ करने के लिए ही किया था।"

मुत्तरयन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, ''हाँ मन्यागी ! तुम्हे चिढ़ाने के लिए ही किया था। वरना तुम पुलिस इन्सपैक्टर को मैरा भेट कैसे बताती ?...।"

यह सुन कर कल्याणों का गुस्सा काफ़्र हो गया । दु.ख के मारे उस का गला रूध गया । बोली, "हाय, मुत्तस्या ! यह कृठ हैं । मैंने जान-चूक कर तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया । दूसरी श्रीरत के साथ तुम्हें देख कर में बावली हो उठी थो । तब उस श्रादमी ने श्राकर कृछ पूछा । मैंने जवाब में कुछ वक दिया । तुम मेरे साथ हज़ार विश्वासघात करो, किर भी मैं तुम से दुगा कैसे कर सकतो थी ? उस से पहले श्रपने ही पापी शायों का श्रन्त कर जैती !"

"में जानता हूँ, कल्याणी ! जानता हूँ ! मेरा मेद तुमने थोड़े ही बतामा था ? विधि का खेल था ' इस में तुम्हारा क्या दोष ?" मुत्तस्थन ने कहा ।

"उस धौरत की शक्त में भी होनहार ही थाई थी क्या ? मुक्तय्या ! मुक्ते इस षात का इतना खेद नहीं कि तुमने मुक्त से प्रेम नहीं किया । धाखिर किसी को इस षात के लिए मजबूर पोदे ही किया जा सकता है कि अमुक से प्रेम करो ? परन्तु गुमने मेरे साथ घोखा क्यों किया ? सच्ची वात क्यों दिपाई ? मूठा विश्वास दिसाकर पीछे से विश्वासघात क्यों किया ? तभी तो में इतनी बौखना उठी थी ?"

"कल्याणी ! गुम्हारे साथ घोखा मेंने नहीं किया, बल्कि विधि ने ही किया।

्जिसे तुमने देखा था, वह स्त्री नहीं थी, कल्याणी ! वह था मेरा मित्र कमलपित, जो मेरे साथ नाटक में सतारम का पार्ट खेला करता था। हम दोनो की जहाज-यात्रा का प्रवन्ध उसी ने किया था श्रीर उसकी स्वर मुक्ते देने के लिए श्राया था। पुलिस की गहवड़ी के मारे स्त्री का वेश धर कर श्राया था।"

श्रव कल्याणी के मन में जो उथल-पुथल मची, उसका कैसे वर्णन किया जाय ? उसे ऐसा प्रतीत हुश्रा कि उसके हृदय पर से मानो कोई भारी पहाद उत्तर गया हो। पर्वत की चोटी से फिसलकर गिरने वाले को जैसे श्रचानक कोई सहारा मिल गया हो। मुत्तर्यन का प्रेम सूठा नहीं। उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया। इसके बाद चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाय, तो भी क्या परवाह ?

्यह विचार केवल मिनट भर रहा। बाद मे उसे याद श्राया कि मैंने कैसी भयानक भूल कर दी।

'हाय ! में भी कैसो पापिन हूँ। नाहक शक करके तुम्हारी यह गत बना दी मैंने। स्त्रियाँ विवेक- शून्य होती हैं, यह कहावत मुक्त पर चरितार्थ हो गई। मैंने यह क्या कर दिया ?" कल्याणी विजाप कर उठी। उसकी सूपी श्राँपो से फिर एक धार श्राँसुशो की धारा यह निकली।

मुत्तय्यन का जीवन-दीप टिमटिमा रहा था। हर घड़ी उसकी ज्योति शीण होती जा रही थी। कल्यागी के मुख को प्यास-भरी श्राँग्यों से देखता हुश्रा वह शीग स्वर में योला, ''मुक्ते इससे दुख नहीं हुश्रा। बल्कि मुक्ते तो हर्ष हो रहा है। श्रियार तुमने ऐमा क्यों किया था? इसोलिए न, कि तुम मुक्तमें प्रेम करती थी? उस ध्याह प्रेम ही ने तो तुम्हे ऐमा करने के लिए उकसाया था?—कत्यागी! शुक्त में ही रे मन में यह शका हो गई थी कि सिगापुर जाना, वहाँ मुखी जीवन ज्यतीत करना

दि सब श्रमभव वार्ते हैं। यह शका श्रम सच सावित हो गई। इस समार में जो-जो ् लिए श्रत्यधिक प्यारे हैं, उन्हीं के कारण मेरी जीवन लीला का श्रन्त हो गया है।

कि श्रीभरामो, बाद में कमलपित श्रांर कि तुम। तुम्ही तीनो के प्रेम के कारण पिकड़। गया। यह मेरे लिए कही हानिकर ही सकता है ? हरगिज नहीं। यही कि लिए उचित श्रन्त है "

मुत्तरयन का स्वर श्रीर शिख होता गया। उसकी श्राँयो की ज्योति पसको में खुन्त हो गई। पर होटों पर मुस्कराहट ज्यो की त्यो वनी रही।

'क्ट्याणी ' तुम कहाँ हो ? जरा पास तो श्राश्रो ' एक स्वास बात कहना चाहता हैं ! भुत्तस्यन ने कहा

क्टयाणी, जो बीच में जरा हट गई थी, फिर उससे सटरर बैठ गड़े थीर उसके मुख के पास श्रपना मुख ले जाकर बोली, ''में यह था गई हूँ, मुनग्या।'' "देखो क्लयाणी ! श्रभिरामी के देखभाल के लिए मैंने प्रयन्ध कर दिया है। कमलपित उसके साथ विवाह करने वाला है। श्रव हमारे विवाह में कोई याधा नहीं। तुम राजी हो न ?" मुत्तय्यन ने फुसफुसाया।

"राजी हूँ ! राजी हूँ <sup>!</sup>" फल्याखी बोली ।

"तो फिर राहनाई वालों से कहो कि ज़रा जोर से वजायें! यह लो श्रभी मगल-मय सूत्र पहना देता हूं !! यह कहकर मुत्तय्यन ने ध्रपनी टोनों रक्त-हीन बॉहों को उठाकर कल्यायी को गले से लगा लिया।

उस समय पास के मन्दिर में मध्यान्ह की पूजा हो रही थी। मन्दिर का नगाडा धम-धम करके वज उठा। मन्दिर की घरटी से श्रोम्-श्रोम् का प्रशव-स्वर निकला।

## ईश्वर की प्रेयसी

श्रपने चिर-परिचित मित्रों से विदा लैने का श्रव समय श्रा गया है। मुत्तच्यन इस ससार से विदा लेकर चल वसा। पर उसकी स्मृति कड़बीं के मन में स्थायी रूप से श्रिकत हो गई श्रीर उनके जीवन कम को ही परिवर्तित कर दिया।

ऐसे लोगों मे प्रथम उल्लेख सर्वोत्तम शास्त्री का होना चाहिए। हमने शुरू में ही देखा था कि साधारण पुलिस कमचारियों में जैसे गुणों की हमें श्राशा होती है वंसे गुण शास्त्री जी में नहीं थे। यदि वह श्रपाधारण पुलिस श्रधिकारी न होते तो हमारी वह कहानी इतनी लम्बी नहीं हो सकती थी।

मुत्तव्यन के श्रन्त से शास्त्री जी को चिन्तन-शक्ति को नई प्रेरणा मिली श्रोर फलत वह सांसारिक जीवन के गृढ़ तत्वों के विचार में प्रवृत्त हो गए।

"प्रेम धर्म का ही मूल है, ऐसा जानी कहते हैं। पर श्रधर्म का भी वही श्राधार है।"

तिमल वेद (तिरुक्तरल) की इस स्कि का वास्तिवक श्रथ श्रव शास्त्री जी की समक्ष में श्रय। प्राय इस स्कि का यह श्रव चताया जाता था कि "जो लोग यह सनकते हैं कि प्रेम से केवल सत्कार्यों की ही प्रेरणा प्राप्त होती हैं, वे जानी हैं। वुराह्यों का निवारण भी प्रेम से ही होता है।" पर एक श्राधुनिक महा पुरुष ने इस व्याख्या की श्रसबद्धता को सिद्ध किया था श्रोर उक्त स्कि की दूसरी पिक्त का यह तास्पर्य वताया था कि "वुरे कार्यों की भी प्रेरणा प्रेम से ही मिलती है।" शास्त्री जी ने यह व्याख्या सुनी थो। मुत्तव्यन के जोवन से उन को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि यह व्याख्वा कितनी सही है।

श्रमिरामी के प्रति प्रेम के कारण ही तो मुत्तय्यन डाकू वनने के लिए विवश हुश्रा था, वाद में उसने जितने कुर्फम किए, उन सब का भी श्राधार वहीं प्रेम था न ?

श्रीर फिर शास्त्री जी ने यह भी प्रत्यच श्रनुभव से जान लिया कि प्रेम जीवन का ही नहीं, श्रिपत मरण का भी हेतु बनता है। मुत्तय्यन के प्रति श्रीभरामी, कमल-पित श्रीर कल्याणी का प्रेम ही तो श्रन्त में उस की मृत्यु का कारण बना ? पर उस मृत्यु को बुरा कैसे कहा जाय ? ऐसे विशुद्ध प्रेम के फलस्वरूप कहीं बुराई हो सकती रि इन सब की मुसीवतों का मूल कारण—मुख़तार शकु पिल्ले—श्रय भी जीवित था श्रोर श्रपने पाप-कृत्यों को बरावर जारी रखें हुए था, जब कि मुत्तस्यन जो परिस्थितियों की प्रवंबना के कारण ढाकू बना था, श्रुरू जवानों में गोलों खा कर मर गया। इस परिणाम-वेपरोत्य को देखते हुए यह कैमें कहा जाय कि जीवन श्रव्हा है श्रीर मरण हुरा १

संसार में प्रत्येक कार्य किसी के श्रनुसार ही, कारण-कार्य सम्यन्ध के श्राधार पर चल रहा है। इस में भी सदंह नहीं कि मलाई का नतीजा भला श्रार बुराई का नतीजा उता हुशा करता है। परन्तु इस बात का निर्धारण करना सहज नहीं कि मलाई क्या है श्रीर बुराई क्या, सुख क्या है श्रीर दु ख क्या। "भलाई-बुराई, नुख-दु ख श्राटि का द्वन्द्व-भावना के अपर जो उठ सकता है, वहीं ज्ञानो होता है, वहीं सिद्ध पुरुष है।"—यहाँ के इस कथन का तत्त्वार्थ भी शास्त्री जी को कुछ कुछ जात होने लगा।

इस प्रकार के श्रात्म-चिन्तन शाँर तत्त्व विचार में लीन होने के वाद, इस में श्रारचर्य नहीं कि शास्त्री जी का मन पुलिस-विमाग को नोंकरी में नहीं लगा। नियत समय से पहले हो उन्होंने नोंकरी से श्रायकाश बहुण कर लिया श्रार परमा विक साधनाशों में तथा सार्वजनिक सेवा में निरत हो गया। कुछ लोग उन को "पुलिस संन्यासी" कहते थे श्रीर कुछ लोंग "पोंगा साधु" कह कर रन की खिटली उड़ाने थे। पर शास्त्री जी ने इन वातों की परवाह नहीं की। प्रशसा श्रीर निन्दा को समान मानने की मन. स्थित को वह प्राप्त हो चुके थे। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उन के इन सत्कार्यों में उन की धर्मपत्नी पूर्णत. हाथ बंटाती थी।

मुत्तरथन की मृत्यु के बाद शास्त्री जी के प्रयत्न से कुरवन शोक्कन रिहा कर विया गया था। लेकिन उस कम्बद्धत से चुप नहीं रहा गया। कोल्लिडम नदी तट पर कई दिन तक खोज-खोज कर उसने मुत्तरथन द्वारा छिपाए गए कुछ गहनों का पता लंगा लिया। उन में से कुछ को वेचने का प्रयत्न करते समय उमे पुलिस ने किर गिरफ्तार कर लिया। किसी और चोरी का श्रपराध उस पर लादा गया शाँर वह तीन साल को कही कैंद को सज़ा पा कर जेल चला गया। परन्तु इस के लिए हमे शोवन के प्रति समवेदना प्रकट करने की कोई श्रावश्यकता नहीं। वह तो जन्मजात दार्शनिक या। जेल के वाहर के जीवन में शाँर श्रन्दर के जीवन में वह भेट थोढ़े ही मानता था? सुख शाँर हु:व को वह एथक थोढ़े ही सममता था? वास्तव में इन्हातीत योगी कहलाने को थोग्यता उसी में तो थी?

नियत समय पर कमलपित श्रीर श्रमिरामी का व्याह सम्पन्न हुणा। मुत्तरयन के विद्रोह से उन दोनों को जो श्रसीम व्यथा पहुंची थी, वहीं उन दोनों को प्रेम के श्रविच्देध सुत्र में घाँधने वाली कही वन गई थी। मुत्तरयन की याद में उन्हों ने जो श्रीस् वहाए, वही उन की प्रेम-बेल को सीचने वाले वर्षा के जल-कण वन गए। धीरे धीरे मुत्तरथन के वियोग का यह दुप दूर हो गया श्रीर उन का अण्य-सुख ही वचा रहा। कभी-कभी वे यह सोच कर लिजत होते कि मुत्तरथन के विछोह के वाट भी हम इतना सुपी जीवन विता रहे हैं। परनतु वाट में यह सोच कर मन को सान्त्वना हैं लैते कि हमारा सुखी रहना ही मुत्तरथन की श्रात्मा को सुप प्रदान करेगा।

कल्याणी जीवित रही ।

य श्राशा की जा सकती थी कि मुत्तस्यन के देहान्त के बाद कत्याणी ने प्राण त्याग दिए होंगे। पर वास्तव में ऐसा नहीं हुश्रा।

जिस कल्याणी ने मुत्तय्यन के पकड़े जाने के उसी दिन ग्राहम इत्या करने का प्रयत्न किया था, उसी ने उसके देहावसान के बाद प्राण-त्याग का विचार ही छोड़ दिया यह ग्राश्चर्य की बात है न ?

है तो श्राश्चर्य की बात । पर उसका एक विशेष कारण था !

जिस दिन कल्याणी ने श्रात्म-हत्या करने का प्रयत्न किया था, उस दिन उसका मन निराशा से भरा था। वह समक्ते लगो थी कि इस ससार में कोई मत्य वस्तु नहीं है, सब मिथ्या है। पर श्रगले दिन मुत्तस्यन से मिलने के बाद उसका यह मनोभाव एकदम बदल गया। "ससार में एक ऐसी वस्तु भी है जो श्रन्य, श्रचल सत्यमय है यौर वह है प्रेम"—यह स्थिर विचार उसके मन में जम गया।

श्रीकृष्ण जब गोकुल छोडकर मथुरा में राज्य करने चले गए, तो उनके सभी संगी-साथी श्रौर सखी-सहेलियाँ शोक-विह्नला हो गई, परन्तु राधा दुखी नहीं हुई श्रपनी सखी से उसने कहा —

"सखो । हम दु खो क्यों हों ? इस संसार में शाश्वत कौन है ? सभी श्रनित्य ही हैं न ? मनुष्य श्रनित्य है, जीवन श्रनित्य, सुख-दु ख सब श्रनित्य। यह सब जानते हुए भी, कृष्ण के विछोह का दु ख हम क्यों करें ?"

'सभी ! इस नश्वर जगत में एक ही नित्य वस्तु है, वह है प्रेम ।

''प्रेम का पात्र भी श्रनित्य ही होता है, वह चला जाता है। पर प्रेम कभी ज्ञीण नहीं होता। वह श्रजर-श्रमर है।

"सखी ! हमारा हिर है तो बढ़ा चोर । पर एक वस्तु है जिसे वह कभी हरण नहीं कर सकता । यह है हमारे हृदय में स्थित प्रेम । उसका श्रपहरण वह भी नहीं कर सका न ?"

• तो किर हम दु खी क्यों हो ?"

राधा की इसो मन स्थिति को कल्यागी पहुँची हुई थी। हम नहीं कह सकते कि मुत्तय्यन के वियोग का दु. ख उसे नहीं हुआ। कौन कह सकता है कि